# सौ अजान और एक सजान

संपादक सर्वप्रथम देव-पुरस्कार-विजेता श्रीदुलारेलाल ( सुधा-संपादक )

# उत्तमोत्तम पढ्ने योग्य गद्य-काव्य

| एक दिन           | •••   | ••• |     | 9), 9111)   |
|------------------|-------|-----|-----|-------------|
| जीवन रेखाएँ      | •••   | ••• | ••• | શ્રી, શ્રી, |
| निर्वासित के गीत |       | ••• | *** | • 913, 33   |
| शारदिया          |       | ••• | ••• | 9), 9111)   |
| श्रंतनीद         | •••   | ••• | ••• | 1)          |
| मिस्टर व्यास की  | कथा   | ••• | ••• | રે), રાાં)  |
| मेघनाद-वध        |       | ••• | ••• | iij         |
| सावना            | •••   | ••• | *** | 9           |
| उद्भात प्रेम     | •••   | *** | ••• | nj          |
| ठंडे छींटे       | •••   | ••• | ••• | <u>"</u>    |
| भावना            | •••   | ••• | ••• | اللي), الآل |
| प्रवाल           | •••   | ••• | ••• | 11)         |
| धुंधले चित्र     | •••   | ••• | ••  | 111)        |
| संलाप            | • • • | ••• | *** |             |
| विचित्र प्रबंध   |       | ••• |     | રા <u>)</u> |
| छाया-पथ          | •••   | *** | ••• | <u>i</u> y  |
| हिंदी-गीताजलि    |       | ••• | ••  | ۱リ          |
| चित्रपट          |       | ••• | ••• | =}          |

# संचालक गंगा-ग्रंथागार

३६, लाद्श रोड, लखनऊ

Approved as Supplementary Reader for Cla A. V. Schools of U. P.

### गंगा-पुस्तकमाला का सतहत्तरवाँ पुष्ण

# सौ अजान और एक सुजान [ एक प्रवंध-कल्पना ]

लेखक स्वर्गवासी पं० वालकृष्ण भट्ट

रे जीव सत्सन्नमवाप्नुहि त्वमसत्प्रसङ्गं त्वरया विहाय, थन्योऽपि निन्दा लभते कुसङ्गात्सिन्दूर्रावन्दुर्विधवाललाटे ।

> मिलने का पता-गंगा-ग्रंथागार ३६, लादूश रोड लखनऊ

> > सातवाँ संस्करण

सजिल्द १॥) ं] सं० २००१ वि०

[सादी गु

### प्रकाशक श्रीदुलारेलाल श्रध्यत्त गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय लखनऊ

### अन्य प्राप्ति-स्थान--

- १. दिल्ली--दिश्ली-गंगा-प्रंथागार, चर्जेवानाँ
- २. प्रयाग-प्रयाग-गंगा-प्रथागार, गोविद-भवन शिवचरणजात रोड
- ३. काशी-काशी-गंगा-ग्रंथागार, मच्छोदरी-पार्क
- ४. पटना पटना-गंगा-गंथागार, महुश्रा-टोबी

मुद्रक श्रीद्वचारेवाक श्राच्यत्त गंगा-काइनचार्ट-प्रेस सरवनऊ

# भूमिका

### ( छुठे संस्करण पर )

स्वर्गीय पं॰ वालकृष्ण भट्ट वर्तमान युन की हिंदी के जन्मदाताश्रों में से एक समभे जाते हैं, श्रीर भारतें बाबू हरिश्चंद्र के समकालीन साहित्यकारों में उनका जचा स्थान है। भट्टजी के पूर्व-पुरुष मालवादेश के निवासी थे, किनु कारण-वश वे बेतवा-नदी के तट पर जटकरी-नामक ग्राम में श्रा बये। पं॰ वालकृष्ण भट्ट का जन्म संवत् १६०१ में हुश्रा था। इनकी माता बडी पढ़ी-जिखी श्रीर साहित्यानुरागिणी थीं। इसीलिये भट्टजी की शिचा-दीचा का प्रारंभिक रूप ही सुंदर बन गया, श्रीर थोड़े समय में ही उन्हें पर्याप्त विद्या-ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ बड़े होने पर भट्टजी के पिता ने यह चाहा कि उनकी रुचि व्यवसाय की श्रोर श्राकर्षित की जाय, परंतु ऐसा न हो सका। हमारे चितनायक विद्याध्ययन की श्रोर से श्रपना ध्यान न हटा सके, फिर माता का श्रादेश भी उनके श्रनुकृत्व था। इस प्रकार १४-१६ वर्ष की श्रायु तक भट्टजी संस्कृत श्रीर हिंदी की शिचा प्राप्त करते रहे।

सन् १८१७ के सिपाही-विद्रोह के पश्चात् भारतवर्ष में क्रमशः श्रुंगरेज़ी-भाषा का प्रचार बढने लगा। माता की प्रेरणा से भट्टजी ने भी श्रुँगरेज़ी पढना शुरू किया, श्रीर एक मिशन स्कूल में एंट्रेस-क्लास तक शिचा पाई। स्कूल के पादरी से कुछ धार्मिक विवाद हो जाने पर भट्टजी ने स्कूल को तिलांजिल दे दी, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनश्रों को श्राधात पहुँच चुका था, श्रीर वह पुनः संस्कृत

का श्रध्ययन करने लगे। कुछ समय के लिये उन्होंने श्रध्यापन-कार्य भी किया, किंतु उसमें विशेष रुचि न होने के कारण शीघ्र ही नौकरी छोड दी। स्वतंत्रता की धुन सवार होने के कारण यह बहुत दिनों तक घर बेंटे रहे, श्रीर कहीं भी नौकरी न की।

इसी समय उनका विवाह हो गया। गृहस्थी की चिता से त्रस्त होकर उन्होंने न्यापार करने की ठानी, किंतु उसमें भी सफलता न मिली । पुनः उन्होंने भ्रपने श्रमृत्य समय को संकल्प-रूप में संस्कृत श्रीर हिंदी-साहित्य में लगाया, श्रीर उस समय के साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों में लेख जिखना प्रारंभ किया। प्रयाग के कुछ उत्साही साहित्यकों के प्रयत्न से 'हिंदी-प्रदीप'-नामक पत्र निकलना शुरू हुन्ना, श्रीर हमारे भट्टजी ही उसके संपादक हुए। सरकार ने इसी श्रवसर पर प्रेस-ऐक्ट निकाला, जिसके प्रभाव से भट्टजी के सह-योगियों ने 'हिदी-प्रदीप' सं त्रपंना संबंध-विच्छेद कर लिया । भटनी ने श्रनवरत परिश्रम करके पत्र को चालू रक्खा, श्रीर मातृभाषा की सेवा की भावना ने उनको आशातीत सफलता दी। कुछ समय उपरांत भट्टजी ने प्रयाग की कायस्थ-पाठशाला में संस्कृत के ऋध्यापक का कार्य श्रारंभ किया, किंतु यह नौकरी भी स्थायी न रही। इसके बाद ही 'हिदी-प्रदीप' भी बंद हो गया । फिर काशी-नागरी प्रचारिगी सभा द्वारा प्रकाशित 'हिंदी-शब्द-सागर'-नामक बृहत् कोष के संपादन में भट्टनी ने यथेष्ट सहयोग दिया, श्रीर उसे पूर्ण उपयोगी बनाने में पर्याप्त परिश्रम किया ।

श्रचानक ही श्रावण-कृष्णा १३, संवत् १६७१ को श्रापका शरीरांत हो गया! हिंदी-माता के इस सपूत का निधन किस साहित्य-सेवी को शोक-सागर में नहीं दुवोता? पं० वालकृष्ण भट्ट हिंदी के एक सच्चे सेवक श्रीर विद्वान् थे। उनका स्वभाव वढा ही सरल श्रीर उदार था। वह बढ़े ही हॅसमुख थे। उनकी रहन-सहन सादी श्रीर त्राडंबर-रहित थी। सनातनधर्म के पक्के श्रनुयायी होते हिंहुए भी चह कभी श्रंध - परंपरा के पत्तपाती नहीं रहे। उनकी धर्म - निष्ठा सराहनीय थी।

भट्टजी के लिखे हुए कलिराज की सभा, बाल - विवाह-नाटक, न्तन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल, जैसा काम वैसा परिगाम, भाग्य की परख, गीता-सप्तशती की श्रालोचना तथा षट्दर्शन-संग्रह का भाषानुवाद श्रादि-श्रादि बड़े ही महत्त्व-पूर्ण समभे जाते है। भटनी की भाषा उनकी अपनी भाषा है। उसमें मौलिकता है, रस है, श्रौर एक श्रन्ठापन है, जो दूसरे लेखकों की रचनाश्रों में नहीं पाया जाता । उनकी कृतियों में श्रनुभव, श्रध्ययन श्रौर सरलता की छाप है। गद्य-लेखकों में भद्दजी ने अपनी असामान्य प्रतिभा द्वारा उच्च स्थान श्रधिकृत कर लिया है। भट्टजी के स्वसंपादित 'हिदी - प्रदीप' में यदा-कदा प्रकाशित होनेवाले सुंदर लेखों का एक संग्रह 'साहित्य - सुमन' के नाम से, गंगा-पुस्तकमाला में, प्रकाशित हो चुका है। उसमें एक-से-एक बढकर २४ चुने हुए तालित लेख हैं। कहना न होगा कि यह संग्रह इतनी लोक - प्रियता प्राप्त कर चुका है, जितनी श्राधुनिक समय में प्रकाशित विरले ही किसी संग्रह को मिली होगी।

'सौ श्रजान श्रौर एक सुजान' भी भट्टजी की श्रन्ठी कृति है। इसीलिये इसके कई संस्करण हो चुके है। भट्टजी की यह रचना श्रपनी मौलिकता श्रौर उत्कृष्टता के कारण सर्विषय वन चुकी है। एक प्रयंध-कल्पना के रूप में यह कृति श्रपने विषय की वेजोड चीज है। भाषा में हास्यरस की सुंदर पुट है। भाव स्पष्ट श्रौर गंभीर हैं। भट्टजी की यह रचना व्यंग्यात्मक है, श्रौर इसमें मानव-कीवन की सामाजिक परिस्थितियों का सुंदर चित्रण पाया जाता है। श्रंखितत कथानक का श्राश्रय लेकर जेलक ने इस पुस्तक

के विषय को श्रीर भी रोचक श्रीर सर्वग्राही बना दिया है। उनकी शैली का श्रनोखापन सहज ही पाठकों को मुग्ध कर लेता है। भट्टजी की प्रस्तुत रचना का श्राधार श्रीर मूल-तस्व उपदेश की भावना श्रीर श्रनुभव - जनित परिखामों का दिग्दर्शन - मात्र ही नहीं है।

इस संस्करण में संस्कृत-पद्यों का श्रध फुटनोट में दे दिया गया है। श्राशा है, इस बार हिंदी-संसार इसे श्रोर भी श्रधिक श्रपनाएगा, श्रीर हिंदी - साहित्य की एक स्मरणीय श्रात्मा के स्वर्गीय संदेश का साहित्य-जगत में पर्याप्त प्रचार करने में हमारी सहायता करेगा। इसे श्राठवें दर्जें में नियत कर देने के लिये यू० पी० की टेक्स्टबुक-कमेटी के हम श्रभारी है। पहले 'हिंदी-साहित्य-सम्मेजन भी इसे पाठ्य पुस्तक नियत किए हुए था। श्राशा है, इस सुंदर संस्करण को वह फिर श्रपनाएगा।

कवि-कुटीर स्राचनऊ, १७। ६। ३४

दुनारेलाल

# सो ग्रजान ग्रीर एक सुजान

### पहला प्रस्ताव

खोटे को सँग-साथ, हे मन, तजो श्रॅगार ज्यों; तातो जारे हाथ, सीतल हू कारो करें।

बरसात का श्रंत है। दुर्व्यसनी के धन-समान मेघ श्राकाश में सिमिट-सिमिट लोप होने लगे है। शरत् का श्रारभ हो गया। शीत अपना सामान धीरे धीरे इकट्टा करने लगी। कुँ आर का महीना है। उजाली रात है। ग्यारह बजे का समय है। सन्नाटा छाया हुन्ना है, मानो प्रकृतिदेवी दिन-भर की दौड-धूप के उपरांत थकी-थकाई विश्राम के लिये छुट्टी लिया चाहती है। चंद्रमा सोलहो कला से पूर्ण होने में कुछ ऐसा ही नाम-मात्र का श्रंतर रखता हुआ श्रपनी प्रेयसी निशा की मुखच्छवि पर निहाल हो मानो हॅस-सा रहा है, जिसकी सव श्रोर छिटकी हुई चॉदनी सम-विषम भू-भाग को एक आकार दरसाती हुई चक्रवर्ती राजा की आज्ञा-समान सर्वत्र व्याप रही है; मानो वितान रूप नीले आकाश-शामियाने के नीचे सफेद फर्श विछा दिया गया हो। मालूम होता है, शरन की सहायता पाय धरती ख्राकाश के साथ होड़ लगाए हुए है। वहाँ निर्मल श्राकाश में मोती-से चमकते

१० । सौ अजान और एक सुजान

हुए तारे अपने स्वामी निशानाथ के प्रसन्न करने को निशा-वधूटी के लिये उपहार वन रहे हैं, यहाँ कन्या के सूर्य के प्रचंड श्रातप में कीचड़-पानी सूख जाने से स्वच्छ हो, छिटकी हुई चाँदनी के मिस हॅसती-सी धरती फूले हुए करहार, गुलनार, कुँई, कुंद त्रादि भॉति-भॉति के फूलों का गहना सजे, उसी निशा नई दुलहिन को मुँह-देखाई देने को प्रस्तुत है। ऐसे समय ऋरवी घोड़े पर सवार एक ऋादमी देख पड़ा; भेष इसका सिपाहियाना था; उमर में यद्यपि ४० के ऊपर डॉक गया था. पर डीलडौल से ४० के भीतर मालूम होता था। वाल इसके दो-एक कहीं-कहीं पर पक गए थे सही, किंतु उतने से यह किसी को नहीं बोध होता था कि यह तरुनाई से दुलक चला है। नई उमर का जोश, साहस, हिम्मत और दिलेरी में यह चढ़ती उमरवाले जवानों के भी आगे वढ़ा था, और चे ही सब वाते मानो साखी भर रही थीं कि कचलपटी और छिछोरपन से यह कहाँ तक दूर हटा हुआ है। पढ़ा-लिखा यह कुछ न था, पर जैसी कुछ मुस्तैदी इसमें देखी जाती थी, उससे स्वामिभक्ति इसके चेहरे से भातक रही थी। चौड़ी छाती ऋौर वदन की मजवूती से यह चत्रिय मालूम होता था, श्रीर डील का न बहुत नाटा था न बहुत लंबा। कुछ ऊँघता अलसाना-सा काराज का एक पुलिदा हाथ में लिए लंबे-चौड़े पक्के मकान के फाटक पर आकर यह खटखटाने लगा। दासी ने आय किवाड़ खोल कहा-"वावू सोवत हैं।" इसने

दूसरा प्रस्ताव 💯

कहा—"वड़ा जरूरी कागज है। सोकर 'उटें, तो पूर्ण पुलिदा उन्हें दे देना।" पुलिदा दासी के हाथ में पकड़ाय आप चल दिया। दासी ने किवाड़ वंद कर लिया और भीतर चली गई।

### दूसरा प्रस्ताव

नर की श्रह नल-नीर की गति एके किर जोय; जेतो नीचो हैं चलें, तेतो ऊँचो होय।

हिंदुस्तान में अवध का प्रांत भी सदा से प्रसिद्ध होता आया है। पृथ्वी का यह सम भू-भाग श्रनेक छोटी-वड़ी निदयों से सिंचा हुआ उपज और पैदावारी में और प्रांतों की श्रपेता श्रागे वटा हुआ है। यद्यपि वंगाल, विहार, तिरहुत आदि कई एक और सूवे भी जलप्राय देश होने से अधिक उपजाऊ हैं, किंतु वैसे पुष्ट धान्य, जैसे श्रवध में उपजते हैं, श्रीर प्रांतों में कहाँ ! उन-उन प्रांतों की उपज शारदीय अर्थात् कुँ श्रारी श्रीर श्रगहनी-मात्र है, धरती के अत्यंत निर्वत श्रीर अधिक जलमय होने से वासंती अर्थात् चैती फसल वहाँ विलकुल या बहुत कम होती है, और अगहनी में भी ज्वार, चाजरा श्रादि कई एक प्रकार के श्रन्न की खेती का तो नाम भी नहीं है। श्रीर ठौर जब कि जेठ-बैसाख की तपन श्रीर लूह में मुलसकर कहीं हरियाली का लेश भी नहीं रहने पाता, यहाँ तव भी हरिततृगा-छाच्छादित पृथ्वी मरकतमयी-सी

प्रतीत होती है । अवध इत्त्वाकु और रामचंद्र के समय से वीर बाँकुरे चत्रियों का उत्पत्ति स्थान प्रसिद्ध है। सरकारी फ़ौज में अब भी बेसवारे के सिपाहियों का दर्जा अव्वत समभा जाता है। पंजाब की लड़ाई में जरीर सिक्खों के दॉत यदि किसी ने खट्टे किए, तो इन बेसवारेवालों ही ने । श्रस्तु, , इस अवध के इलाके में पुरुयतीया सरिद्वरा गोमती के तट पर श्रनंतपुर नाम का एक पुराना करवा है। यहाँ सेठों का एक पुराना घराना है, जो अपनी कदामत का पता उस नगर की प्राचीनता के साथ-ही-साथ बराबर देता चला आता है। इस घराने के सेठ लोग पहले दिल्ली के बादशाहों के खजानची वहुत दिनों तक रहे, कितु इधर थोड़े दिनों से समय के हेरफेर से यह खानदान बिलकुल दब गया; श्रीर श्रव सिवा क़िले-से बड़े भारी मकान के कोई निशान इस घराने के पुराने बङ्प्पन का बाकी न रहा। कितु इधर हाल में यह खानदान फिर जुगजुगाने लगा, श्रौर सेठ हीराचंद, जिनसे मेरे इस कथानक का त्रारंभ हैं, बड़े प्रसिद्ध त्रौर भाग्यवान् पुरुष हुए, जिन्होंने श्रपने उद्यम श्रौर व्यापार से श्रसंख्य धन-संपत्ति के सिवा बहुत-से गॉव-गिरॉव श्रौर इलाके भी बढ़ाए। नसीबे का सिकंदर यह यहाँ तक था कि इसके भाग से मिट्टी छूते सोना होता था, जिस काम को अपने हाथ में लेता, उसे विना छोर तक पहुँचाए ऋधूरा कभी नहीं छोड़ देता था। नीति भी हैं—

विष्तैः पुनः पुन्रिष प्रतिहन्यमाना . प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति । क्ष

श्रपने काम में भरपूर लाभ उठाते हुए इसके कृतकार्य होने का कारण भी यही था। स्वयं यह बड़ा विद्वान् नथा, न कर्म-पूर्वक किसी प्रंथ का श्रनुशीलन किए था ; पर प्रत्येक विषय के पंडित श्रीर विद्वानों के सत्संग में बड़ी रुचि रखता था। इस कारण यह इतना बहुश्रुत हो गया था कि ऐसे-वैसे साधारण योग्यतावाले प्रथचुंबकों की इसके सामने मुँह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पर इससे यह अपनी योग्यता के अभिमान से किसी का श्रपमान करता हो, सो नहीं । योग्यता के श्रनुसार साह्तर-मात्र का आदर और प्रतिष्ठा करताथा। यहाँ तक कि कोई शिष्ट मतुष्य अपने द्वेष्यवर्ग का भी हो, तो वह रोगी को श्रीषध के समान उसका महामान्य हो जाता था, श्रौर अपना निज बंधु भी अनपढ़ा और दुरचरित्र हो, तो वह सॉप से डसी अँगुली-सा उसे प्यारा न होता था। वरन् वह ऐसे को त्याग देता था-

> द्वेष्योऽपिसम्मतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम् ; त्याज्यो दुष्टः भियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगद्यता ।

उस समुख्र ठौर-ठौर अवध में पाठशालाएँ ऐसों ही की दी हुई वृत्ति से चलती थीं। हमारे यहाँ पंडितों की छात्र-मंडली में उत्तरहा अब तक प्रसिद्ध हैं, विशेष कर यहाँ के वैयाकरण

<sup>\*</sup> बार-बार विष्न पडने पर भी जो कार्य को प्रारंभ करके उसे वीच ही में नहीं छोड़ देते, वे श्रेष्ठ पुरुष हैं।

तो एक उदाहरण हो गए हैं। कहावत प्रचलित है—"नैन चैन की चंद्रिका रही जगत् में छाय" इत्यादि। अपन्यय या फिजूलखर्ची से इसे चिढ़ थी। कहा भी है—

इदमेव हि पारिडत्यिमयमेव विद्रधता ; श्रयमेव परो धर्मी यदायान्नाधिको ज्ययः।।

उपरी दिखाव और चटक-मटक से इसे अत्यंत घिन थी, जाहिरदारों को यह दिल से नापसंद करता था। जिस किसी को आमद से जियादह खर्च करते देखता, उसे यह निरा वेईमान और दिवालिया मानता था, और न कभी ऐसों का अपने किसी काम में विश्वास करता था।

इससे यह मत समभो कि यह महाटंच, वज स्म था। काम पड़ने पर यह बेदरेग लाखों लुटा देताथा, और बेजा एक पैसा भी उठ गया हो, तो उसके लिये दिन-भर पछताता था। जैसा कहा है—

यः काकिणीमप्यपथप्रपन्नां समुद्धरेन्निष्कसहस्रतुल्याम् ; कालेषु कोटिष्विप मुक्रहस्तस्तं राजसिंहं न जहाति लच्मी : ।†

दिन-रात सदा एक ही काम में लगे रहना इसे बहुत बुरा लगता था। सबेरे से साँभ तक खाली तेल और पानी से देह

<sup>\*</sup> यही पंडिताई है, यही चतुराई है, यही परम धर्म है कि श्रामद से ज़्यादा खर्च न हो।

<sup>ं</sup> जो कुराह में जाती हुई एक कौड़ी की बचत को भी हज़ार मुद्रा-समान सममता है, श्रीर उचित समय पर करोड़ों खर्च कर डालता है, उस राजिस्ह को लच्मी नहीं त्यागती।

चिकनाते हुए फैशन और नजाकत के पीछे जनला बन केवल अपने आराम और भोग-विलास की फिक्र के सिवा और कुछ न करना इसे बिलकुल नापसंद था। न हरदम खाली सुमिरनी फेरना ही इसे भला लगता था, न यह आठों पहर अर्थ-पिशाच वन केवल रुपया-ही-रुपया अपने जीवन का सारांश मान बैठा था। वरन समय से धर्म, अर्थ, काम, तीनो को पारी-पारी सेवता था। व्यासदेव के इस उपदेश को अपने लिये इसने शिद्यागुरु मान रक्खा था—

धर्मार्थकामाः सममेव सेन्याः

यस्त्वेकसेच्यः स नरो जघन्यः । 🕾

बुद्धिमान् श्रीर सभाचतुर ऐसा था कि जरा-से इशारे में बात के मर्म को पकड़ लेता था। केवल एक ही में नितांत श्रासिक न रख धर्म, श्रथं, काम, तीनों में एक-सी निपुणता रखने से कभी किसी चालाक के जुल में यह नहीं श्राता था। संसार के सब काम करता' था, पर जितेदिय ऐसा था कि कबी तिबयतवालों की भाँति लिप्त किसी में न होता था—

श्रुत्वा रुप्ट्वा च स्पृष्ट्वा च सुक्त्वा झात्वा च यो नरः ; यो न हुप्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ।†

<sup>\*</sup> धर्म, श्रर्थ श्रौर काम, इनका समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य एक ही का सेवन करता है, वह निंद्य है।

<sup>ं</sup> जो मनुष्य सुनकर, देखकर, छूकर, खाकर श्रीर सूँघकर न प्रसन्न होता है न श्रप्रसन्न, उसे जितेदिय जानना चाहिए।

व्यापार में इसकी बुद्धि की स्फूर्ति उस समय के रोज-गारियों में एक उदाहरण हो गई थी। नगर-नगर इसकी कोठी, श्राढ्त श्रौर दूकाने इतनी श्रधिक थी कि उनका इंतिजाम इसी की अथाह बुद्धि का काम था। धर्म में निष्ठा, ब्राह्मण में भक्ति, शक्ति रहते भी चमा इत्यादि ऐसे लोकोत्तर गुण इसमें थे कि उनकी उपमा किसी दूसरे पुरुष में ढूँढ़ने से भी भिलना दुर्घेट है। श्रस्तु, लड़के इसके कई हुए, किंतु बहुत कुछ उपाय के उपरांत केवल एक ही जीता बचा। पिता के उसमें एक भी गुण न हुए। इसकी ऋत्यंत सिधाई श्रौर सादापन देख लोग इसे भोंदूदास कहते थे; पर नाम इसका रूपचंद था। आशा होती थी, कदाचित् अपनी उमर पर श्राने से ह्रपचंद भी पिता के समान गुणागर होते। किंतु ईश्वर का कर्तब कुछ कहा नहीं जा सकता। २४ वर्ष की थोड़ी ही उमर में दो पुत्र, एक कन्या छोड़ यह सुरधाम को सिधार गया। सेठ हीराचंद को यद्यपि इसका बड़ा सदमा पहुँचा, किंतु उस दु ख को अपने धैर्यगुण से दवाय उन दो पौत्रों ही को निज पुत्र-समान पालन-पोषण करने श्रीर पढ़ाने-लिखाने लगा, श्रीर इतनी धन-संपत्ति पाकर जैसा विनीत भाव श्रीर नवंता श्रपने में थी, वैसी इन लड़कों में भी हो जाने का प्रयक्ष करने लगा।

### तीसरा अस्ताव

गुर्गेहिं सर्वत्र पटं निधीयते क्ष

उसी नगर में एक महापुरुष विद्वान् रहते थे। दूर-दूर देश के छात्र और विद्यार्थी इनके स्थान पर पढ़ने के लिये टिके रहते थे। नाम इनका शिरोमणि मिश्र था। गुण में भी यह वैसे ही विद्वन्मंडलीमंडन-शिरोमिंग के समान थे। अध्या-पकी के काम में दूर दूर तक कॉलाज्ञरी के नाम से प्रसिद्ध थे, अर्थात् काला अद्तर-मात्र शास्त्र का कैसाही दुरुह और कठिन कोई ग्रंथ होता, उसे यह पढ़ा देते थे। अनुपपन्न, ग़रीब विद्याथियों को, जिन्हें यह परिश्रमी, पर सर्वथा असमर्थ देखते थे, यथाशक्ति उनके गुजरान के लायक छात्रवृत्ति भी देते थे। सेठजी इनको बहुत मानते थे, इसलिये कितनों को तो शिरोमणिजी ऋपने पास से देते थे, और कितनों को सेठ से दिलाते थे। सेठ इनका बड़ा भक्त था, और इन्हें मूर्तिमान् प्रत्यच देवता समभ एक वार दिन-रात-भर मे इनका दर्शन अवश्य आय कर जाता था। मिश्रजी जैसे शुताध्ययन-संपन्न वैसे ही सद्वृत्त छौर सदाचारवान् थे। "न केवलया विद्यया तपसा वापि पात्रता", सो इनमे न केवल विका ही, किंतु तपस्या भी पूरी थी। स्वभाव के अत्यंत गंभीर और देखने में साज्ञात् गरोश की मूर्ति मालूम होते थे। इनका चौड़ा लिलार

क्षि गणों की सब जगह क़दर होती है।

श्रीर दसकती हुई मुख की द्युति दामिनी की दमक के समान देखतेवाले के नेत्र को मानो चकाचौंधी-सी उपजाती थी। इनकी सत्पात्रता का कहना ही क्या। याझवरूक्य लिखते हैं— कुड़ी तिष्ठति यस्याच विद्याभ्यासेन जीर्वति;

कुलान्युद्धरते तस्य दश पूर्वाणि दशापराणि ।%

सो ऋध्यापकी सें तो यह यहाँ तक परिश्रम करते थे कि चार बजे तड़के से श्राठ बजे रात तक निरंतर पढ़ाया करते। केवल मध्याह में तीन-चार घंटे विश्राम लेते थे। सबेरे सं दस बजे तक भाष्य, वेदांत, पातजल आदि आर्ष मंथों का पाठ होता था, श्रीर दूसरी जून काव्य, कोष, व्याकरण, गणित, ज्योतिष इत्यादि का। सिवा इसके जिस जून जो कोई जो कुछ पढ़ने त्राता था, वह उसे विमुख नहीं फेरते थे। कितु केवल इतना विचार अवश्य रहता था कि श्रसत् शास्त्र या निरीश्वरवादवाले ग्रंथ, जैसे कपिल का दर्शन, पहली जून नहीं पढ़ाते थे । प्रात काल के समय जब क्रिपुंड् श्रौर रुद्राच्न धारगा किए कोड़ियों विद्यार्थी श्रपना-श्रपना श्रासन विछाय संथा लेने को इनकी गद्दी के चारों श्रोर घेरकर बैठ जाते थे, उस समय यह मालूम होवा था, मानो ऋषि-मंडली के बीच पद्मासन पर ब्रह्मा विराजमान हों। उस समय देखनेवाले के चित्त में यही भासती थी कि धन्य है इन

क्ष जिसका खाया हुआ श्रज पढ़ने-पढ़ाने की मेहनत से पचता है, वह भ्रपने श्रगले-पिछले दस-दस पुरखों को तार देता है।

विद्यार्थियो को. जो प्रतिदिन, प्रतिचए इनके दरस-परस से श्रपना जन्म सफल करते हैं। सरस्वती भी घन्य है, जो इनके मुख-कमल के संपर्क का सुखानुभव करती हुई ऐसे महात्मा के प्रसन्न, रांभीर और विमल मन-मानस मे राजहंसी के समान वास करती है, जहाँ से काव्य, कोप, श्रलंकार, तर्क चादि अनेक विद्यानिकल-निकल नदी के समान प्रवाह-रूप में बहती छात्र-मंडली का कायिक छौर मानसिक. दोनो पाप धोए देती है। न केवल विद्या ही के कारण इनकी सब कोई प्रशंसा करते थे और इनके बढ़े मोत्रिक हो गए थे, किंतु श्रनेक श्रसाधारण लोकोत्तर गुणों से भी। शांति और नमा के यह त्राधार थे, तृष्णालता-गहन-वन के काटने को मानो कुठार थे; अज्ञान-तिभिर के हटाने को सहस्रांशु थे; हठ और दुराग्रह त्रादि महाक्रूर ग्रह के अस्ताचलं थे; उदार भाव के उदयगिरि थे; क्तमा श्रीर उपशम-महावृक्त के मूल थे; धर्म की ध्वजा, सत्पथ के दिखलानेवाले, शील के सागर, सोजन्य-सुमन के कुसुमाकर थे। किवहुना, हीराचंद के तो पंडितजी सर्वस्व ही थे। उस प्रांत के छोटे-बड़े सभी ताल्लुकेदार इन्हें मानते थे, और प्रतिमास असंख्य धन इनकी भेट भेज देते थे। पडितजी उस धन में से केवल साधारण भोजन श्रौर मोटा-फोटा कपड़ा पहन लेने के सिवा सब-का-सब श्रप्तने पास पढ़नेवाले विद्यार्थियों की छात्र-वृक्ति में लर्च कर देते थे। लड़का-बाला इनके कोई न था; पर इस बात का

इंनको कुछ सोच न था, उन विद्यार्थियों ही को अपना पुत्र मानते थे। वरन् पुत्र से ऋधिक प्रेम उनमें इनका था। उन सबों में दूर-देश का एक विद्यार्थी आकर थोड़े दिनों से यहाँ .पढ़ने लगा था। यह किस नगर या त्राम का रहनेवाला था, यह कुछ मालूम नहीं; पर बोली इसकी कुछ-कुछ मारवाड़ियों की-सी थी। जो हो, इसके शील-स्वभाव और बुद्धि की तीद्याता से पंडितजी इस पर यहाँ तक रीफ गए कि इसे अपना पट्टशिष्य मानने लगे। श्रीर सब बातों में पंडितजी की श्रनुहार तो इसमें थी ही, किंतु बोलने में पटु श्रीर बर्बर होना, यह एक बात इसमें विशेष पाई गई। पंडितजी अध्यापक बहुत अरुक्टे थे; किंतु अत्यंत शांवशील होने के कारण शास्त्रार्थ करने में उतने प्रवीण न थे। इसमें दोनो बातें होने से गुरूजी भी इसका विशेष आदर करने लगे । सेठ हीराचंद जब पंडितजी के दर्शनों को त्राते थे, तो उसका वाक्पाटव श्रीर पैनी बृद्धि की तेजी देख प्रसन्न हो जाते थे, श्रीर इसके ये गुण हीराचंद के मन में जगह पाते गए । नाम इसका चंद्रशेखर था; किंतु पंडितजी का यह अत्यंत कृपापात्र था, इससे यह इसे चंदू कहते थे। सेठ अपने बालकों के लिये ऐसा एक ऋादमी खोज रहा था, जो उन्हें पढ़ावे तो थोड़ा, पर इधर-उधर की चतुराई की बातें उन्हें सुनावे बहुत। चंदू में यह गुगा देख उसी को सेठ ने अपने दोनो पौत्रों के पढ़ाने के लिये नियत कर दिया।

#### चोथा प्रस्ताव

### चौथा प्रस्ताव

योवनं धनमम्पत्तिः प्रभुत्वमिववेकताः; एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्।

धनाधिए राजराज कुबेर का-सा ऋसंख्य धन ऋरि देव-राज इंद्र के-से अनुपस ऐश्वर्थ के स्वतंत्र अधिकारी अपने दो पौत्रों को छोड़ सेठ हीराचद सुरधाम सिघार गए। सेठ के प्राण-धन-समान प्यारे पडित शिरोमणि ने भी इनके वियोग की जाग के दाह से जाह भरते हुए अपने जीवन को मुल-माना अनुचित मान श्रोर सेंठ-सरीखे धर्मात्मा को वहाँ भी धर्मोपदेश से सनाथ रखने को इनका साथ दे दिया। 'राजा' च्यौर 'बहादुर' का-सा सिर्फ दुलार में पुकारने का नहीं, वरन् बास्तव में अपनी बेइंतिहा विभव की निश्चय दिलानेवाली दुहरी मुहर के समान श्रपने दो पीत्रों का नाम सेठ ने ऋदि-नाथ श्रौर निधिनाथ रक्खा था । इनमें ऋद्विनाथ बड़ा था श्रौर निधिनाथ छोटा । करोड़ों का धन श्रपने श्रधिकार में पाय श्रव इन दोनों के नाम की पूरी-पूरी सार्थकता हो गई। शील-स्वभाव ऋोर छाकृति में दोनों की ऐसी समता पाई जाती थी, मानो वे हीराचद के सुकृत-सागर की सीप के एक-सी श्राभावाते छोटे-बड़े दो मोती हैं। या उसके पुरव की दो पताकाएँ हैं, या वंश-वृद्धि करनेवाले बीजांकुर-न्याय के दो

ह जवानी, धन-दौलत, प्रभुताई और अज्ञानता, इनमें से एक-एक अनर्थ के करनेवाले होते हैं, फिर जहाँ ये चारो इक्ट्टे हो जाय, उसका क्या कहना।

उदाहरण हैं, या एक ही डंठल के दो गुलाव हैं, या वसंत-ऋतु के चेत्र-वेशाख दो महीने हैं। साँचे के से ढले इन दोनों के एक-एक अंग और रंग-रूप में यहाँ तक तुलना थी कि दाहने गाल पर एक तिल जैसा बड़े के था, ठीक वैसा ही एक तिल छोटे के गोल कपोल पर भी, चंद्रमा के गोलाकार मंडल में श्रंक के समान, शोभा दे रहा था। सामुद्रिकशास्त्र में लिखे हुए इनके श्रंग-प्रत्यंग में ऐसे-ऐसे एक-से तक्तणों को देख बोध होता था. मानो वे दोनो जब गर्भ में 'थे, तभी इनका शुभ-अशुभ भावी परिएाम नियत कर बिधना ने इन्हें प़ैदा किया था। न केवल इन दोनों के शरीर की सुधराहट और बनावट ही में समता थी, वरन् शील-स्वभाव, रंग-ढंग, बोल-चाल, रहन-सहन, सब इन दोनों का एक-सा था। उमर इस समय बड़े की चौदह और छोटे की बारह वर्ष की थी। कुछ दिनों तक ये दोनों बराबर उसी क्रम पर चले गए, जिस क्रम पर सेठ इन्हें रख गया था। चंदू नित्य इनके घर पढ़ाने त्राता। कभी-कभी यही दोनों उसके घर जाते थे। चंदू इन्हें पढ़ाता तो थोड़ा, पर इघर-उधर की चतुराई की बातें, जो इनकी कोमल बुद्धि में सहज में समा सके छौर सोहावनी मालूम हों, बहुत सुनाया करता था । ये भी बड़े शांत और विनीत भाव से उसकी वातें सुनते और गुरु के समान उसका यथोचित आदर करते थे । चंदू की योग्यता और पांडित्य का प्रकाश हम पहले कर आए हैं कि यह पंडितजी का पट्टिशिष्य था, और

उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों में सबसे चढा-बढ़ा था; बिल्क शिरोमिण महाराज के सब उत्तम गुण इसमें देखे गए, श्रांतर केवल इतना ही पाया गया कि स्वभाव का यह अत्यंत तीइण श्रीर कोधी था, लल्लोपत्तो श्रीर जाहिरदारी इसे श्राती ही न थी, बिल्क ऐसे लोगों पर इसे जी से धिन थी। उन ब्राह्मण श्रीर पंडितों में न था कि केवल दूसरों ही के उपदेश के लिये बहुत-से यंथों का बोक लादे हो, पर काम में पतित महामंद शुद्ध से भी श्रधिक गए-बीते हो। लोभ, कपट श्रीर श्रहंभाव का कहीं संपर्क भी इसमें न था। स्वलाभ-संतोष, सिधाई श्रीर जीव-मात्र की हितेच्छा की यह मूर्ति था।

> विशान् स्वलाभसंतुष्टान् साधृत् भूतसुहत्तमान् ; निरहङ्कारिणः शान्तान् नमस्ये शिरसाऽपकृत् । 🕾

मानो मगवत् के इस श्रीमुखवाक्य का श्राधार यह था। इसकी चरितार्थता ऐसे ही ब्राह्मणों के विद्यमान रहने से हो रही है। श्रकसोस! यदि समस्त ब्रह्ममंडली या उनमें से श्रधि-कांश चंदू के समान उन-उन सुलक्णों से सुशोभित होते, तो इस नई रोशनी के जमाने में भी इनके विरुद्ध मुँह खोलने को किसी की हिम्मत न पड सकती और न ये सर्वथा पतित

<sup>\*</sup> ऐसे ब्राह्मण जो स्वलाभ-संतुष्ट हैं, साधु हैं, प्राणिमात्र के हित चाहनेवाले हैं, ब्र्यहंकार-रहित हैं, शात स्वभाव के हैं, भगवान कहते हैं, मैं उन्हें बार-बार सिर से प्रणाम करता हूँ।

हो ऐसी गिरी दशा में आ जाते। अस्तु, वे सब उत्तम गुण इसके लिये अवराण हो गए। साथ के पढ़नेवाले ही इसके गुग-गौरव को न सह इसकी खुचुर में लग गए। यह किसे प्रकट नहीं है कि श्रापस की नाइत्तिफ़ाकी के बीज दूसरे की तरक्की पर जलने ने ही हिंदुम्तान को मुद्दत से कवाव कर रक्ला है। फिर जिस जाति का चंदू है, उसकी तो यह स्वास खसूसियत-सी हो गई है। कहावत है ''नाऊ, बाम्हन, हाऊ; जाति देखि गुरीऊ।" "सिरेकी सेड़ कानी" के माँति माह्मण ही, जो हिंदू-जाति का सिरा श्रीर हिंदुस्तान के सब कुछ हैं, इस लच्चा के हुए, तो औरों की कौन कहे। चंदू इस बात को जान गया था कि लोग हमसे खार खाते हैं, और हमारी खुचुर में लगे हुए हैं, फिर भी अपना कर्तव्य काम समभ उन दोनों बालकों को सिखाने और उन्हें ढंग पर चढ़ाने से यह विमुख न हुआ। इसने सोचा कि हीरा-चंद-सरीखे सत्पात्र के घराने की प्रतिष्ठा और भलमनसाहत इन्हीं दोनों के सुधरने या कुढंग होने से बनती या बिगड़ती है। दूसरे, सेठजी का एहसान इस पर इतना श्रिधिक था कि उसे याद कर यदापि यह स्वभाव का बहुत सन्चा श्रीर खरा था, तो भी इस काम से अलग न हुआ।

अब वर्ष ही दो वर्ष के उपरांत तर, नाई की भलक इन दोनों पर आने लगी। नई-नई तरंगे सूमने लगीं; नई उमर का तकाजा शुरू हो गया; अमीरी के अल्हड़पन ने आकर जब जगह की, तो उसी तरह के सब सामार्न इकट्ठे होने की फिऋ हुई। एकाएक खर्ज्ञान-तिमिर के छा श्राने पर् चॉट्नी-समान चढू के उपदेश को प्रकाश पाने का अवसर ही ने रहा। असंख्य धन और राजसी वेभव पर अपनी स्वतत्र अधिकार देख दोनों मे एक साथ चढ़े हुए दर्पदाह ज्वर की दाहर बुभाने, को सदुपदेश शीवलोपचार इनके लिये किसी भाति कारगर न हुआ। बबुआ से वावू साहब बनने का शीक बढ़ा; जी मे नई-नई उसंगों का समुद्र उमड्-उमड् लहराने लगा। सेठ की दीलत पर गीध के समान ताक लगाए बेठे हुए मीरशिकार, भॉड़-भगतिए दूर-दूर से आ जमा होने लगे, खुशामदी, चुटकी वजानेवाले मुफ्तखोरों की बन पड़ी। चंदू की शिक्षा के अनु-सार चलने की कौन कहें, उसके नाम की चर्चा भी चित्त में दोनों को विच्छू के डंक की भाँति व्यथा उपजाने लगी। इनकी पसंद या तिवयत के खिलाफ जरा-सा कोई कुछ कहता, तो वह इनका पूरा दुश्मन वन जाता था। चंदू जब इनकी कोई अनुचित बात देखता, उसी दम इन्हें टोक देता श्रीर श्रागे के लिये सावधान हो जाने को चिता देता था। यह इन दोनों को जहर लगता था, श्रीर जी से यही चाहते थे कि कौन-सा ऐसा शुभ दिन होगा कि इस ख़्सट से हमारा पिंड छूटेगा । जो अनंतपुर सेठजी-सरीखे विद्यारसिक भोजदेव के मानो नवावतार के समय दूर-दूर से भुं इ-के-भुं ड नित्य नएं विद्वानों के खाने-जाने से छोटी काशी का नमृना

चना हुआ था, वही अब भॉड़-भगतिए, कत्थक-कलावर्तो वे भर जाने से लखनऊ और दिल्ली की अनुहार करने लगा हमारे वावू साहव को इस वात का हौसला नित-नित वढ़त ही गया कि जो अमीरी के ठाटवाट हसारे यहाँ हों, वे अवा के वड़े-बड़े नौवावजादे और ताल्लुक़दारों के यहाँ भी देखा मे न त्रावें। बड़े वावू का हौसला देख छोटे बावू साहव क्ये पीछे हट सकते थे ? इस तरह दोनो मिल खेत सींचनेवारं दोगले की भॉति सेठ की चिरकाल की कमाई का संचित ध दोनो हाथों से उलच-उलच फेकने लगे। इस तरह वहाँ अजा लोगों का दल इकट्ठा होते देख और इन दोनों के कुढंग औ कुचाल की बढ़ती देख चदू-सा सुजान अचानक श्रंतद्धी हो गया। पर जी में इसके इस वात की चोट लगी रह गः कि हीराचंद-सरीखे सुकृती की संपत्ति का ऐसा बुरा परिगाः होना अत्वंत अनुचित है।

### पाँचवाँ प्रस्ताव

हुक भीजें चहती परें वूडें, वहें हजार ; किते न श्रोगुन जग करे वै-ने चहती बार।

शिशिर की दारुण शीत से जैसे सिछुड़े हुए देह धारियों के एक-एक अंग वसंत की मुखद ऊष्मा के संचार हो ही फैलने लगते हैं, उसी तरह कुमुमबाण की गरनी शरी में पैठते ही नव युवा और युवतियो के ऋग-प्रत्यंग में सलोनापन भीजने लगता है। तन में, मन में, नेन में नई-नई उमंगें जगह करती जाती हैं; एक अनिर्वचनीय शोभा का प्रसार होने लगता है। प्रिय पाठक, नई उमर की मनोहर पुष्प-चाटिका की कुछ अंकथ कहानी है, इसका ढंग ही कुछ निराला है। हमने वसत की सुखद ऊष्मा के संचार की सूचना पहले त्रापको दे दी है। नई-नई कलियो को फूटकर विकास पाने का स्वच्छंद अवसर इसी समय मिलता है; अत्यंत कटीले श्रीर मुरकाए हुए पेड़, जिनकी श्रीर बाग्न का माली कभी भॉकता भी नहीं, एक साथ हरे-भरे हो लहलहा उठते हैं। तव उन नए पौधों का क्या कहना, जो नित्य दूध और दाख-रस से सींचकर बढ़ाए गए हैं। इस समय, जिसका हमारे यहाँ के कवियों ने वयस्संधि नाम रक्खा है, जिसके वर्णन में कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, मतिराम, बिहारी आदि श्रपनी-श्रपनी कविता का सर्वस्व लुटाए बेठे हैं, आज हम भी उसी के गुन-ऐगुन दिखाने के अवसर की प्रार्थना आपसे करते है। हमारे पाठकों में जो सब श्रोर से तहराते हुए सिंध-समान इस चढ़ती उमर के उफान को, जिसे ऊपर के दोहे में किव ने ने वै कहा है खेकर पार हो गए हैं. और अब शांति धरे मननशील महामुनि बन वैठे हैं, वे जान सकते हैं कि यह चढ़ती जवानी क्या बला है, स्रीर कैसे-कैसे ढंग पर श्रादिमयों को दुलकाए फिरती है। यह नए-नए हौसलो की

भूलभुलैया में छोड़ हजारो चक्कर दिलाती है; राग-सागर की तरंगों में तरेर फिर उभड़ने ही नहीं देती। हम ऊपर कह आए हैं, कि इन दोनों बावुत्रों में न केवल चढ़ती जवानी का जोश डफान दे रहा था, ऋपितु धन, संपत्ति प्रभुता श्रौर म्वतत्रता का पूरा प्रादुर्भाव था. जिसके कारण तरल-तरंगिणी-तुल्य तारूएय-कुतर्की ने अत्यंत सहायता पाय इन्हें चारों श्रोर से अपना ताबेदार करते में लव-मात्र भी त्रुटि न की। धन-मद ने भी इस नए पाहुते ने बै की पहुनाई के लिये सब भॉति सन्नद्ध हो सत्संग की श्रद्धा को शिथिल कर डाला। श्रव इन कुचालियों को महात्मा हीराचंद की दिखाई हुई सुराह पर चलना महा जजाल हो गया। इनके हृत्य की आँखों में कुछ ऐसा घ्रनोखा अधकार छा गया कि राहु की .छाया-समान उसका आभास इनके यावत् कामों में प्रसार पाने लगा। सूठी-भूठी वातों से मन को लुभानेवाले खुशामदी चापल्सों के ठट्ट-के-ठट्ट जमा हो इन्हें अपने ढग पर उतार लाए। इन्हें इस बात का ज्ञान बिलकुल न रहा कि ये सब अपने मतलब के दोस्त है; काम पड़ने पर ये कोई हमारा साथ न देंगे। चिरकाल तक अभ्यसित चंदू के चोखे चुटीले उपदेशों की वासना भी न रही। नए-नए लोग जिनकी वड़े सेठजी के समय कभी सूरत भी न देख पडती थी, वे इनके दिली दोस्त हो गए। इनका रोव ख्रौर दिमारा देख किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इनसे इसके लिये कुछ मुँह पर लावे । पुराने वूढ़ों में से जिसने कभी

कुछ कहने का साहस किया. वह इनका जानी दुश्मन बन गया।. ऐसों का संग करना कैसा, वल्कि उनका नाम सुन चिढ़ उठते थे। ऐसे लोगों से दूर रहना ही इन्हें पसट त्राता था। नाच-तमाशे, खेल-कूद, सवारी-शिकारी, पोशाक श्रोर घर की सजा-वट की त्रोर त्रजहट शौक बढ़ा। दोनो बाबू सदा इसी चेष्टा में रहते थे कि इन सब सजावटो मे ब्रास-पास के ब्रमीर, ताल्लुकुंदार श्रौर बाबुश्रों में कोई हमारे श्रागे न बढ़ने पावे, श्रौर इसी चढ़ा-उतरी में लाखो रूपया ठिकरी कर डाला। अपनी खूब-सूरती, श्रपनी पसंद, श्रपनी बात सबके उत्पर रहे। इनके कहने को जरा भी किसी ने दूखा कि त्योरी बदल जाती, मिजाज बरहम हो जाता था । दुर्व्यसन के विष का बीज बोनेवाले चापलूस चालाकों की बर्न पड़ी। एक चापलूस बोला—"बावू साहब, आपके घराने का बड़ा नाम है; आज दिन अवध के रईसो में आपका औवल दरजा है। बड़े सेठ साहव सीधे-सादे बनिया ऋादमी थे, इसितये उनको वही सोहाता था । अब आपका नाम वड़े-बडे ताल्लुकेदारो और रईसों में है । श्रापकी रप्त-जब्त और इज्जत बहुत बढ़ी है। नित्य का ऋाना-जाना ठहरा, एक-न-एक तकरीव, जल्से ऋौर दरवार हुआ ही करते हैं। तब आप वैसा सब सामान न कीजिएगा, तो किस तरह बाप-दादों की इज्जत श्रोर श्रपने खानदान की बुजुर्गी कायम रख सकिएगा १<sup>२</sup> दूसरा बोला— "जी हाँ हुजूर, बहुत ठीक है। सामान तो सब तरह का इकट्टा

करना ही चाहिए।'' तीसरा बोला—"इन सजावटों के लिये लाख-पचास हजार रुपए श्रापके लिये क्या हक्रीकृत हैं। मैं हाल में लखनऊ गया था, एस्० वी० कंपनी की दूकान पर शीशे-ज्ञालात वरीरह का नया चालान ज्ञाया है। मैं सम-मता हूँ, श्रापके कमरों की सजावट के लिये पंद्रह-बीस हजार के शीशे काफी होंगे।" वावू साहब इन धूर्तों की चापलुसी पर फूल उठते थे। जिसने जो कुछ कहा, तत्काल चसे मंजूर कर लेते थे। आठ बार, नौ तेवहार लगे ही रहते शे। दिन बारा-बरीचों की सैर, यार दोस्तों के मेल-मुलाकात में वीतता था; रात नाच-रंग और जियाफतों की धूमधाम में कटने लगी । दिल्ली, श्रागरा, बनारस, पटना श्रादि के नामी तायफ़े सदा के लिये अनंतपुर में बुलाकर टिका लिए गए। श्रपने घर का सब काम-काज देखना-भालना तो बहुत दूर रहा, बड़े बाबू साहव को हुंडी-पुरजों पर दस्तखत करना भी निहायत नागवार होता था। मुनीम और गुमारतों की जन पड़ी । सब लोग छपना-श्रपना घर भरने लगे। इघर ये दोनो हाथों से दौलत को उलच-उलच फेकते थे, उधर मुनीम-गुमाश्ते तथा श्रीर कार्यकर्ता, जिनके भरोसे इन दोनों ने सब काम छोड़ रक्खा था, अपना घर भरने लगे। इसी दशा में हीराचंद के सुकृत धन का हाल सौ जगह से रसते हुए घड़े का-सा हो गया, जो देखने में कुछ नहीं माल्म होता, किंतु थोड़े ही अरसे में घड़ा छूछे का छूछा रह जाता है। सच है— समायाति यदा लद्मीर्नारिकेलफबाम्बुवद् ; विनिर्याति यदा लद्मीर्गजसुक्तकपिन्थवत् । अ

## छठा प्रस्तान

किसकार्यं कदर्याणाम् ×

भीष्म की ऋतु है। जेठ का महीना है। दोपहर का समय

है। सब श्रोर सन्नाटा छा रहा है। तिग्मांशु की तीखी खर-तर किरणों से समस्त ब्रह्मांड तचं लोह-पिडं का अनुहार कर रहा है। क्या स्थावर, क्या जंगम, यावत पदार्थ सब पानी-ही-पानी रट रहे हैं। जिसे छुत्रो, वही श्रंगारे-सा गरम बोध होता है, मानो त्वांगंद्रिय शीत-स्पर्श से निराश हो जल में शैत्य गुण का निर्देश करनेवाले (शीतस्पर्शवत्याप.) कणाद महामुनि की बुद्धि का श्रम मान बैठी है। एक तो श्रत्यंत दंडायमान दिन, उसमें ललाटंतप चंडांशु के प्रचंड श्रातप के ताप से संतप्त, शीतलच्छाया का सहारा लिए हुए, यह जंगम जगत् भी स्थिर भाव धारण कर, मौन श्रवस्था मे, दु:खदायी शीष्म के उच्चाटन का मानो मंत्र-सा जप रहा है।

× दुए तथा नीच के लिये कोई ऐसा दुरा काम नहीं है, जिसे वे न

<sup>\*</sup> लच्मी जब श्रामें लगाती है, तो नारियल के फल में पानी के समान श्राती है। भीतर पानी इकट्टा रहता है, बाहर किसी को नहीं पता लगता। वहीं जब जाती है, तो हाथी के खाए कैंग्रे के समान होता है। कैंशा समूचा हाथी लीद कर देता है, पर भीतर का मूदा पायव रहता है।

जंगम जगत् की इस मौन दशा में कभी-कमी पुराने खँडहरों पर वैठी चील का भयंकर किकियाना जो कानों को व्यथा पहुँचा रहा है, सो मानो वीच-बीच उस उचाटन मंत्र की सुमिरनी पूरी होने का पता देता है। प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ घर-घर सब लोग भोजन के उपरांत विश्राम-सुख का त्रानुभव कर रहे हैं, नींद आ जाने पर पंखा हाथ से छुट गया है, खुरीटे भरने लगे हैं । स्त्रियाँ गृहस्थी के काम-काज से छुट-कारा पाय दुधमुँ है बालकों को खेला रही हैं। कोई-कोई बालक-बालिकाओं को इकट्टे कर उनके रिफाने की कहानियाँ कह रही हैं । कोई-कोई रूपगर्विता बार-बार दर्पन में मुख देख-देख वेश-भूषा की सजावट कर रही हैं। कोई-कोई बड़ी जँगरैतिन गृहस्थी का सब काम शेष होते देख जेठ के दीर्घ दोपहर की ऊब दूर करने को सूप की फटकार से अपने परोसी के विश्राम में विच्लेप डाल रही हैं। हवा के साथ लड़नेवाली कोई कर्कशा न लड़ेगी, तो खाया हुआ अन्न कैसे पचेगा, यह सोच अपने परोसियों पर बाण-से तीखे और रूखे वचन की वर्षा कर रही है। कोई सरला सुशीला घर की पुरखिन अपनी बहू-बेटियों को एकत्र कर उन्हें अच्छे-अच्छे उपदेश दे रही है। कोई पढ़ी-लिखी एकांव में बैठी तुलसी-कृत रामा-यण या सूर के पदों का अभ्यास कर रही है। कोई कोम-लांगी अपनी प्यारी सखी को क्रसीदा या कारपेट सिखाती हुई परस्पर प्रेमालाप के द्वारा मध्याह के निकम्मे घंटों को सफल

कर रही है। खेलवाड़ी बालक, जिन्हें इस दोपहरें में भी खेलने से विश्राम नहीं है, ग्राप्य हॉकते हुए दूसरे-दूसरे खेल का बदोबरत कर रहे हैं। बॅगलों पर साहब लोगों के पदाघात का रिसक पंखाकुली अपने प्रभु के पादपदा को मानी बारंबार भुक-भुक प्रणाम करता-सा ऊँव रहा है; पर पंखें की डोरी हाथ से नहीं छोड़ता । सहिष्णुता और स्वामिभक्ति में इंद सौहार्द इसी का नाम है।

श्रास्तु, ऐसे समय रंगीन कपड़ा सिर पर डाले श्रठखेली चाल से एक नौजवान त्राता हुआ दूर से देख पड़ा। धीमे स्वर से कुछ गाता हुआ चला आ रहा था । ज्यों-ज्यों पास त्राता गया, इसकी पूरी-पूरी पहचान होती गई। पहले इसके कि हम इसका कुछ परिचय आपको दें, यह निश्चय जान रिखए कि चंदू-सरीखे बुद्धिमानों के सदुपदेश के ऋकुर का बीजमार करनेवाला श्रकालजलदोदय के समान यही मनुष्य था। यद्यपि अनतपुर मे सेठ के घराने से इस कदर्य का पुराना संबंध था, कितु सेठ हीराचंद के जीते-जी इसका केवल त्राना-जाना-मात्र था। इसके घिनौने काम और दुरा चार से हीराचंद सदा घिन रखते थे। इस कारण जब-तब इसे ऐसी फटकार बतलाते थे कि सेठ के घराने से अत्यंत घिष्ट-पिष्ट रखने की इसकी हिम्मत न होती थी। पाठकजन यह सेठजी के पूज्य पुरोहित के घराने का था। नाम इसका चसंतराम था, पर सव लोग इसे वसता-वसंता कहा करते

थे। नाक फसड़ी, होठ मोटे, श्राँखे घुच्चू-सी. माथा बीच में गड्ढेदार, चेहरा गोल, रंग काला मानो अंजन-गिरि का एक दुकड़ा हो। पढ़ना-लिखना तो इसके लिये "कालां अत्तर भैस बराबर" था। जब यह मा के गर्भ में था, तभी इसके वाप ने यमपुर कं राह ली। केवल नाम-मात्र के ब्राह्मण इन पुरोहितों की पहले तो सृष्टि ही निराली होती है कि पुरोहिती कर्म से जीनेवाले सौ-पचास इकट्टे किए जायॅ, तो बिरले एक-दो उन में ऐसे निकलेंगे, जो आवारगी, उजडुपन और छिछोरेपन से खाली होंगे। विद्या, गुण अथवा किसी प्रकार की योग्यता का तो जिक ही क्या, उनमें साधारण रीति की मनुष्यता ही हो, तो मानो बड़ी कुशल है। तब इस रंडा पुत्र का कहना ही क्या । इस अभागे को तो जन्म ही से कोई कुछ कहने-सुनने-वाला न था।

> एकेनापि कुपुत्रेगा कोठरस्थेन वहिना; दह्यते तद्दनं सर्वं कुपुत्रेगा कुलं यथा \*।

कुपुत्रों में भी यह उस तरह का कुपूत न था कि खोड़र में रक्खी आग के समान केवल अपने ही कुल को भरम करे, आपिच जहाँ-जहाँ इसकी थोड़ी भी पैठ या संचार हो गया, वहाँ-वहाँ इसने भर्पूर अपना-सा उस घरानेवालों को कर दिखाया। यह सदा इसी ताक में रहा करता था कि किस

<sup>\*</sup> किसी एक खोडर में रक्खी हुई श्राग से जैसे कुल वन जल जाता है, वैसे कुल में कुपुत्र के उपजने पर समस्त वंश-का-वंश नष्ट हो जाता है।

घराने में कौन-कौन नए केडे हैं। उन्हें किसी-न-किसी तरह श्रपने ढंग पर चढ़ाय खातिरखाह गुलछरें उड़ाया करता, जब देखा, श्रब यहाँ कुछ सार न रहा, तो निर्गधोज्मित पुष्प के समान उसे त्याग भ्रमर के समान दूसरा ठौर ढूँढ़ने लगता। इस क्रम से इसने न जानिए कितने कुलप्रसूत नई उमर-वालों का शिकार कर अमीर शिकारी के फन मे पूरा उस्ताद हो रहा था। इन बाबुत्रों को तो इसने ऐसा फॅसा रक्खा था कि इसके विना उन्हें एकदम चैन न पड़ती, मानी दोनो वाबुत्रों का यह बसंता सर्वस्व हो गया था। श्रीर, यह ऐसा चालाक था कि जिस ढंग पर चाहता काठ के खेलौने के माफिक दोनो को ढुलकाता फिरता। हम पहले लिख आए हैं कि यह पढ़ा-िलखा न था, तब हबशियों के-से इसके मोटे-मोटे होठों पर बड़े-बड़े श्रोर चौड़े दॉतों को देख "कचिद्दता भवेन्मूर्खः" सामुद्रिक के इस लक्षण में कचित् शब्द की चरितार्थता मानो इसी के लिये रक्खी गई थी; बड़े दॉत-वाले कोई मूर्ख देखे गए, तो यही। दूसरे इसकी कंजी श्रॉखें साखी दे रही थीं कि कद्येता इसमें किस दर्जे तक पहुँची हुई है। पाठक, श्राप बसंता से भरपूर परिचय कर रखिए, श्रमी श्रापको इससे बहुत काम पड़ना है, क्योंकि हमारे इस किस्से के कई एक नायक प्रतिनायकों में चंदू का प्रतिनायक यही होता रहेगा । चंदू-सा सुपात्र, भलामानुस श्रौर बसंता के समान नटखट कुपात्र कहीं बिरले पात्रोगे।

यों बाबू साहब बरायनाम काठ के उल्लू बनाकर थाप दिए गए थे, असल में मानो हीराचंद का वली अहद यही बन बैठा था, और उनके धन का सब सुख भोगनेवाला यही अपने को मानता था। ऐसे दोपहर के समय यह क्यों घर से निकला, और क्या इसका मनसूबा था, इसका रहस्य जानने को कौन न उकताता होगा; किंतु सहसा किसी रहस्य का उद्घाटन उपन्यास-लेखकों की रीति के विरुद्ध है, इससे इस प्रस्ताव को यही समाप्त करते हैं।

## सातवाँ प्रस्ताव

सन्ततिः रलाघ्यतामेति पितृणां पुण्यकर्मभिः ।

अनंतपुर से ईशानकोण के दो कोस पर एक मठ था।
यह मठ किसी प्राचीन देवस्थान में हो, इसका कहीं से कुछ
पता नही लगता; क्योंकि किसी पुराने लेख, इतिहास या
पुराण में इसकी कही चर्चा नहीं पाई गई। कितु साथ ही
इसके यह भी कोई नहीं जानता कि कब से इस मठ की पूजा
और मान आरंभ किया गया; न यही कोई बता सकता है
कि किस बड़े सिद्ध या महात्मा का यह आश्रम या तपोभूमि
है। इस मठ में किसी देवी-देवता की मूर्ति न थी; न इसके
समीप आप-पास कोई कुंड, देवखात, नदी, भरने आदि थे,

<sup>🕾</sup> बाप-दादो के पुराय कर्म से संतान की उन्नति श्रीर प्रशंसा होती है।

जिससे हम इसे कोई पुराना तीर्थ कह सकें। इस मठ का कुल हलका पीन कोस के धीर्द में था। चारों स्रोर से लहलहे, सघन वृत्तों की शीतल छाया श्रीर ठीर-ठीर लताश्रों से छाए हुए कुंजों की रमणीयता मन को हरे लेती थी। प्रोष्म का सताप और जाडे की कपकपी कभी वहाँ नाम को भी न व्यापती थी । बरसात के पानी का एक अच्छा लहरा घने वृत्तों की छाया में एक साधारण-सी बूँदाबाँदी मालूम होती थी । बोध होता है, मानो ये सब विटप श्रीर लताएँ वर्षा, वात, शीत, त्रातप के निवारक इस मठ के लिये एक क़ुद्रती छाता बन गए हैं। हम ऊपर लिख श्राए हैं कि वहाँ कोई देव-मंदिर या किसी देवता की प्रतिमा स्थापित न थी, जिससे तीर्थ होने का कोई चिह्न वहाँ प्रकट होता हो ; किंतु तपोभूमि-सदृश उस स्थान का माहातम्य ऐसा देखा जाता था कि वहाँ पहुँचते ही मन में सतोगुण का भाव श्राप-से-श्राप उदय हो श्राता था । मन कैसा ही उदासीन श्रीर मलीन हो, वहाँ जाने से प्रसन्न श्रीर प्रफुल्लित हो उठता था । इस त्राश्रम का मुख्य स्थान कई एक पुराने-पुराने वट वृत्तों के बीच एक मढ़ी-सी थी, जिसके भीतर गज-भर का लंबा-चौड़ा और श्राधा गज ऊँचा एक पका चवूतरा-सा बना था। यात्री या जियारत करनेवाले उसी चवूतरे की पान, फूल, मिठाई इत्यादि से पूजा करते थे। दस-बीस कोस के गिर्द में यह स्थान ऐसा प्रसिद्ध था कि

दूर-दूर से लोग यहाँ मानमनौती करने आते थे। इस चंबू-तरे के एक श्रोर एक धूनी-सी थी, जिसमें रात-दिन गुग्गुल, लोबान और चदन की लकड़ी सुलगा करती थी। लोग कहते हैं, यह अग्नि यहाँ द्वापर के अंत से आज तक नहीं बुक्ती, श्रीर श्रर्जुन ने जब खांडव वन जलाया था, तो उसकी परिशिष्ट अन्ति लाकर यहीं स्थापित कर दी, और प्रलय काल में जब महादेवजी के तीसरे नेत्र से अगिन निकल-कर संपूर्ण विश्व को भस्मसात् करेगी, उसी में यह धूनी की श्राग भी 'मिलकर शिव की नेत्राग्नि को दोचंद भड़का देंगी। इस मठ के पड़े या पुजारी थोड़े-से जटाधारी काले-कालें योगी या गुसाई' लोग थे। वे ही यहाँ प्रधान या मुखिया थे। जो कुछ इस सठ में चढ़ता था, वह सब इन्ही लोगों में बॅट जाता था। त्रावारगी, उजडुपन श्रीर त्रसत् व्यवहार में ये गुसाई भी और-श्रीर पडे तथा तीर्थिलियों से किसी वात में कम न थे। इस स्थान के पुरातन श्रीर पवित्र होने में कोई संदेह नहीं; किंतु इन अपढ़ योगियों का दुराचरण देख घिन होती. थी, और यह मठ यहाँ तक बदनाम हो गया था कि बहुत-से भलेमानुस शिष्ट जन वहाँ त्राना या साल में जो कई मेले इस मठ के हुआ करते थे उनमें शरीक होना मर्यादा के विरुद्ध समभते थे। वैशाख और जेठ, दो महीने के प्रति मंगलवार को यहाँ बड़ी भीड़ होती थी; हजारों आदमी श्रास-पास के गाँव श्रोर नगर के यहाँ त्राते थे। सैकड़ों दुकानें

त्तगती थीं । सबेरे से दस बजे रात तक इस मेले का ठाट रहता था।

हम अपने पाठकों को इसके पहले एक नए आदमी का परिचय दे चुके हैं, जो दोनो वाबुत्रों का मानो जीवन-सर्वस्व था, जिसके विना एक च्राण उन्हें कल न पड़ती थी, और बाबुओं को इसके चंगुल में देख भीड़-की-भीड़ छोछे-छिछोरे इसकी खुशामद में लगे रहते थे। उन्हीं में इस मठ के बहुत-से योगी भी थे। इसिलये इस मठ में तो मानो वसंतराम का राज्य-सा था । जो-जो अत्याचार यहाँ आकर यह कर गुजरता था, वे बुरे तो सबको लगते थे, कई एक वृढ़े-वृढे गुसाई तो लहू का घूट पीकर रह जाते थे पर उन बाबुओं के मुलाहिजे से कुछ न कहते थे। यद्यपि ऐसे-ऐसे छिछोरों के दु संग से इन दोनो बाबुओं की भी सब कलई दिन-दिन खुलती जाती थी, त्रौर सम्मान जैसा श्रीवल दरजे के रईसों को मिलना चाहिए, उसमें भले लोगों के बीच नित्य-नित्य कभी होता जाती थी, तो भी पुराने सेठ सुकृती हीराचंद की पहली बातों को याद कर सभी चुप रह जाते थे। क्या श्रवरज, इन गुसाइयों को भी हीराचद ही की भलमनसाहत का खयाल आ जाता हो, जिससे ये लोग वसंता तथा इन वाबुद्यों का अनेक तरह का उपद्रव मठ के मेलों में देखकर भी चुप रह जाते थे। जो हो, हम प्रस्तुत का अनुसरण करते हैं।

एक बूढ़ा ब्राह्मण-'हाय-हाय! हॉफते-हॉफते कंठगत प्राण

श्रा रहा है । भूठ कहते हों, तो हमारे सात पुरखा नरक में गिरे । न जानिए, श्राज किस कुसाइत में घर से निकले कि हाथ गरम होना कैसा एक फूटी मंभी से भी भेट न हुई। भीड़ श्रीर हुल्तड़ के विस्संविस्सा में श्रंग चूर-चूर हो गए। भला बचकर किसी तरह से बाहर निकल श्राए, मानो लाखों भर पाए । क्या कहते हो, 'तो क्यों आया ?' अरे न आवें. तो क्या करें। एक तो ग़रीत्र दूसरे बड़ा कुनवा। अब भी क्या हीराचंद-से दानी श्रीर पात्रापात्र का विवेक रखनेवाले बैठे हैं, जो हम-ऐसों की दीनता पर पिघल उठेंगे ? ईश्वर इनका सत्यानाश करे, न जानिए कहाँ-कहाँ के श्रोछे-छिछोरे इकट्टे हो गए कि हमारे बाबुओं को कुढंग पर चढ़ाय बिगाड़ डाला । सेंठ के समय तो हम किसी के ऋागे हाथ पसारना कैसा, घर के बाहर कभी पाँव भी नहीं रखते थे। वही अब तुच्छ-से-तुच्छ श्रादमियों के सामने दिन-भर गिड्गिड्ाते फिरते हैं, तव भी साँभ को अच्छी तरह पेट-भर अन्न नहीं भिलता। श्राज इस मठ का मेला समभ श्राए थे कि किसी से दो-चार पैसे पा जायंगे, सो इस बसंता का सत्यानाश हो, पास का भी जो कुछ आज कमाया था, सब खो चले, और तन का एक-एक कपड़ा, देखो, चिरवत्ती हो गया। बचा की ख़ब पूजा भी की गई, जनम-भर याद रहेगा। श्ररे यह कहो, न जानिए किसकी पुन्याई सहाय 'लगी कि दोनो बाबू सँभलकर निकल भागे, नहीं तो सब इज्जत खाक में मिल जाती। श्रौर, कब

### सातवाँ प्रस्ता

तक बचे रहेंगे ? यही लच्छन हैं, तो एक दिन बढ़ई की हाथ गया दाखिल है। वकरे की मा कब तक ख़ैर मनावेगी ? हा! सोने का घर खाक में मिला जाता है। क्या कहते हो, 'बड़े सेठ बाबुओं को तो चंदू के हाथ में सौंप गए थे।' हॉ-हॉ, सौप तो गए थे, पर कटकरूप दुष्टों के रहते जब उस वेचारे की कुछ चलने पाती ? लाचार हो वह भी छोड़कर चला गया। चंदू-से गुनी, सुशील, भलेमानुस की तो जहाँ तक तारीफ की जाय, सब कम है। उसके सुयश की सुगधि के सामने वृद्दे बाबा मडन महाराज को हम लोग भूल ही गए थे। धिक् । नराधम ! पापी ! कर्म-चांडाल ! तेरा इतना साहस ! हा-हा-हा ! बचा पर खूब पड़ी ; स्त्रियों का भेख धर कैसा बइयरबानियों में जा मिला था। पूजा भी हुई, और अब पुलिस के चंगुल में पड़ गया है। वे लोग सब तके हई हैं, बसंतवा से भरपूर दाँव लेगे। सच है, बुरे काम का बुरा श्रंजाम। दोनो बावू भी वसंता की इस दुष्ट श्रभिसंधि में श्रवश्य थे। कुशल हुई, जो इन्हें भी इसमें फॅसते देख एक श्रादमी इनको उस भीड़ से किसी तरह श्रलग कर गाड़ी पर चढ़ाय ले भागा। यह श्रादमी कीन था, मैं श्रच्छी तरह न पहचान सका; पर मुक्ते दूर से चदू का-सा चेहरा उसका मालूम हुआ। जो हो, अब हम भी घर जाय।"

### **आठवाँ प्रस्ताव**

कोयला होय न ऊजरो सौ मन साबुन लाय।

यद्यपि इन दोनो बाबुत्रों की श्रॉख का पानी ढरक गया था, शरम श्रौर हया को पी बैठे थे, कार्य-श्रकार्य में इन्हें कुछ संकोच न रहा, धृष्टता, अशालीनर्ता और बेहयाई का जामा पहन सब भाँति निरंकुश ऋौर स्वच्छंद बन गए थे; पर उस दिन इनका पूलीस के घेरे में आ जाना और बसंता के साथ इनकी भी लेव-देव करने पर लोगों की ताक देख दोनो कुछ-कुछ सहम-से गए, श्रीर मन-ही-मन श्रपनी कुचाल पर कायल होने लगे। वह आदमी, जिसे हम सौ श्रजान में एक सुजान कहेंगे, श्रोर जो इन दोनों को भीड़ से बाहर निकाल लाया, जिसका पूरा परिचय हम श्रपने पाठकों को दे चुके हैं, उसने इन्हें घर पहुँचाय इनसे बिदा मॉगी। ये दोनो अत्यंत लिजात थे। श्रॉख इसके सामने न कर सके। सिर नीचा किए घर तक गाड़ी पर बैठे चले आए। गाड़ी से उतरते भी इनकी कुछ बोलने की हिम्मत न होती थी; कितु उनके उस समय के हृद्गत भाव से प्रकट होता था कि ये दोनो उस महात्मा सुजान के बड़े एहसानमंद हैं। इन्हें ऋत्यंत लिजत श्रीर बुभा मन देख यह बोला—"बाबू, तुम कुछ मत डरो, न किसी तरह का संकोच मन में लाओ। बीती बात का अब विचार ही क्या <sup>१</sup> 'गतं न शोचामि ।' आगे के लिये सॅभलकर चलो । श्रभी कछ बिगड़ा नहीं, सबेरे का भूला साँम को घर श्रावे,

तो उसे भूला न कहेंगे। अब इस समय तो रात हो गई, थके-थकाए हो, जाश्रो, खा-पीकर श्राराम करो। कल सबेरे मैं तुम्हारे यहाँ फिर त्राऊँगा।" यह कहकर उसने त्रपने घर की राह ली। ं अव नित्य के आनेवाले सन्नाटा पाय लौटने लगे। कोई कहता था-''त्राज क्या सबब, जो बाबुत्रों के बैठने का कमरा बंद है। बसंता भी नही देख पड़ता। बाबुद्यों को भगवान् सलामत रक्खे, हम लोगों की घड़ी-दो घड़ी बड़े चैन श्रौर दिल्लगी में कटती है। हम लोग यहाँ बैठ कितना हल्ला-ग़ुल्ला श्रीर धौलधकड़ किया करते हैं, पर बाबू साहब कभी चूं नहीं करते।" दूसरे ने कहा-"सच है, रियासत के माने ही यह हैं। इस समय श्रव इस दहार में तो दूसरा ऐसा रईस नहीं हैं। हरकसेवाशद कोई त्रावे, यहाँ से त्राजुर्दा न लौटेगा।" तीसरे ने कहा-"सच है, इसमें क्या शक । बाबुत्रों की जितनी तारीफ की जाय, सब जा है। पर यार बसंता भी बड़ा, वेनजीर श्रादमी है। यह सब उसी के दम का जहूरा है। जब से वसंतराम का श्रमल्-दखल हुश्रा, तत्र से हम लोगों ने भी इस दरबार में जगह पाई। बड़ी बात, मनहूस कद्म उस पंडत का तो पैरा उड़ा। बसंता ही ऐसा था, जिसने हजार-हजार कोशिशों के बाद बाबुओं को उसके चंगुल से छुड़ाय त्राजाद किया। न जानिए कहाँ का मरा बिलाना कुंदेनातराश इस दरबार में आ भिड़ गया था।" इधर इन दोनो सेठ के लड़कों में बड़े को, जिसे छोटे की

श्रपेत्ता कुछ-कुछ समभ श्रा चली थी, मन में भाँति-भाँति का हरन-गुनन करते टाइमपीस पर घंटा श्रीर भिनट गिनते नींद न पड़ी। रात भोर हो गई; चिड़िया चहचहाने लगीं; स्कूल के पढ्नेवाले परिश्रमी बालक ब्राह्मी वेला समभ , श्रपना-अपना पाठ घोख-घोख सरस्वतीदेवी का अनुशीलन करने लगे। प्रत्येक घरों में वृद्धजन समस्त दिन के कल्याणसूचक हरि के पवित्र नामोधारण में तत्पर हो गए; चंडू खानों में श्रफीमची श्रीर चंडूबाज़ों की रात-भर की पार्लियामेंट के बाद पीनक की सुखनींद का प्रारंभ हो गया; आस-पास मंदिरों में मंगला-श्रारती के समय का सूचक घड़ियाली श्रौर शंख-शब्द सुन भक्त जन जय-जय कहते दर्शन के लिये दौड़े; फ़ेरीवाले भिख-मंगे भोर ही ऋलापते गलियों में घूमने लगे; पौफट होते ही श्चपनी प्रेयसी निशा-नायिका का वियोग समभ चंद्रमा के ् मुख पर उदासी छा गई। बने-बने के सब साथी होते हैं, बिगड़े समय कोई साथ नहीं देता, मानो इस बात को सिद्ध करते हुए भ्रपने मालिक चंद्रमा को विपत्ति में पड़ा देख नमकहराम नौकर की भाँति तारागण एक-एक कर गायब होने लगे; स्रथवा काल-कैवर्त ने स्राकाश-महासरीवर में निशारूपी जाल बड़ी दूर तक फैलाय जीती हुई मछली की भाँति सबों को एक साथ समेट लिया; अथवा यों कहिए कि सूर्य लका कबूतर की तरह अपनी काबुक से निकलते ही चावल की बड़ी-बड़ी किनकी-से इन तारों को एक-एक कर

ेसबों को चुग गया ; अथवा प्रातः संध्या अपने रक्तोत्पल-सदश हाथ को सब श्रोर फैलाय-फैलाय श्रपनी प्रिय सखी. वासर-श्री का उसके कांत दिनमणि सूर्य से मिलने का समय जान, इन तारा-मौक्तिकों का हार उसके लिये गूथने को इन्हें इकट्टा कर रही है। अपने विजयी प्रभाकर की विजय-पताका-समान सूर्योदय की लाली सब श्रोर दिशा-विदिशाश्रों में छा जाते ही श्रंधकार का हृद्य-सा मानो फट सौ-सौ दुकड़े हो गया । शनै -शनै . उदयाचल बालमदार के फूलों का गुच्छा-सा, अथवा पूर्व-दिगंगना के लिलार पर रोली का लाल बेदा-सा, या उसी के कान का कुंडल-सा या श्रासमान-गुंबज पर सोने का कलश-सा अथवा देवांगनात्रां के मस्तक का शीस-फूल-सा श्रथवा चराचर विश्व-मात्र को निगल जानेवाले काल महासर्प का श्रडा-सा सूर्य का मंडल कमल के वन को प्रफ़िल्लत करता हुआ, चक्रवाक के विरहांग्नि को बुभाता हुआ, जगल जगत्मात्र के नेत्रों को प्रकाश पहुँचाता हुआ श्रोत्रिय धर्मशील ब्राह्मणों को संध्या और श्राग्नहोत्र आदि कर्म मे प्रवृत्त करता हुआ पूर्व दिशा में सुशोभित होने लगा।

सव लोग अपने-अपने रोजमरें के काम मे प्रवृत्त हुए। वावू भी रात-भर जागने की खुमारी में अलसाने-से शौचकर्म और दत्न-छुल्ला से फारिग हो अपने कमरे मे आ बैठे। कितु आज रोज का-सा इनका चेहरा खुश न था। देखते ही भासित हो जाता था कि चित्त में इनके कोई गहरी चोट का धका लग गया हैं। नौक्रर-चाकर तथा और सब लोग, जो इनके पास नित्य के आनेवालेथे, इन्हें उदास और वुभामन देख मन-ही-मन अनेक तरह के तर्क-वितर्क करने लगे। पर इनकी उदासी का कारण

न जान सके। इसी समय चंदू दूर से आता हुआ देख पड़ा। पंडि-ताई, नेकचलनी और पल्ले सिरे का खरापन इसके चेहरे पर भलक रहा था। इसकी गंभीरता और सागर-समान गुफ-गौरव में स्वच्छ उदार भाव मानो लहरा रहा था। इन बाबु आं की भलाई श्रीर खैरल्वाही इसे दिल से मंजूर थी। लल्लोक्तो, जाहिरदारी और नुमाइश की जरा भी गुंजाइश इसके मिजाज में न पाय दुनियादारों की इसके सामने कुछ न चलती थी। जो लोग बाबुद्यों को फॅसाय द्यव तक वेखटके लूट-मार खा-पो रहे थे, उनके जी में खलवली पेठ गई। कानोकान कहने -लगे—"क्या है, जो यह मनहूस-क़द्म आज फिर यहाँ देखा पड़ा । इसके सामने अब हम लोगों की एक भी न चलेगी। बड़ी मुश्किलों से इसका पैरा यहाँ से बह गया था। क्याः सबब हुआ, जो बाबुओं को आज इसकी फिर चाह हुई ?" चंदू को आता देख बाबू उठ खड़े हुए। इसके पाँव छू, हाथ पकड़ श्रलग कमरे में ले गए, श्रीर मना कर दिया कि यहाँ कोई न आवे । यहाँ बैठ इधर-उधर की दो-एक और वातें कहने के उपरांत चंदू बोला-"बावू, अब तुम्हे इन साथियों की परख हुई होगी। ये सक

श्रपने मतलव के यार हैं, तुम्हें सब तरह पर बिगाड़ श्रपने-अपने घर वैठेंगे। सपूती के ढंग से बड़े सेठजी के दिखाए पथ पर जो द्यव तक तुम चले गए होते, तो तुम्हारे सुयश की सुगंध संसार में चौगुनी फैलती। सभ्य-समाज श्रौर वड़े लोगों में प्रतिष्ठा श्रौर इज्जत पाते; धन-संपत्ति भी चद्रमा की कला-समान दिन-दिन बढ़ती जाती। बाबू, मै जी से तुम्हारा उपकार श्रीर भला चाहता हूँ; कितु जब मैने श्रपनी श्रोर तुम्हारी श्रश्रद्धा श्रौर श्ररुचि देखी, तो श्रलग हो गया । श्रस्तु । श्रव भी तुम चेतो, श्रीर श्रपने को संभालो, श्रमी कुछ बहुत नहीं बिगड़ा। सेठजी के पुर्य-प्रताप से तुम्हें कमी किस बात की है ? बावू. तुम ऐसे निरे मूर्क भी नहीं हो, जो अपना भला-बुरा न समभ सकते हो। किंतु तुम भी क्या करो, यह नई जवानी का मदर्रूप श्रंधकार ऐसा ही होता है, जो नसीहत श्रीर उपदेश की सहस्रदीपावली की जगमगाहट से भी दूर नहीं हो सकता। इस उमर में जो एक प्रकार की ख़ुदी सवार हो जाती है, जिसे दर्पदाहज्वर की गरमी कहना चाहिए, वह सैकड़ों शीतोपचार से भी नहीं घट सकती। विष-समान विषयास्वाद से उत्पन्न मोह ऐसा नहीं होता कि माड़-फूॅक श्रौर टोना-टनमन का कुछ श्रसर उस पर पहुँचे ।

'इस चढ़ती जवानी में यदि कहीं ईश्वर का दिया भोग-विलास का सत्र सामान और मनमानी धन-संपत्ति मिली, तो

शिचा, विज्ञान, चातुरी श्रीर फिलासफी सब उलटा ही श्रसर पैदा करती हैं। उपदेश और विद्याभ्यास, दोनो इसीलिये हैं कि आदमी को बुरे कामों की श्रोर से हटाय भले कामों मे लगावे। यह एक प्रकार का ऐसा स्नान है, जो शरीर के नहीं, वरन् मन के मैल को घोकर साफ कर देता है। इस पुनीत तीर्थोदक में एक बार भी जिसने भिक्त-श्रद्धा से स्नान किया, वह जन्म-भर के लिये शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और, इस तार्थोदक से स्नान का उपयुक्त समय यही था। सेठजी-से बुद्धिमान् यह सब सोच-समभ तुम्हें मेरे सिपुर्द कर आप निश्चिंत हो बैठे थे। मैने पहले ही कहा कि श्रद्धा इसके लिये पहली बात है। जब उसमें कमी देखी गई, तो मै अलग हो गया। फिर भी सेठजी का पूर्व-उपकार समभी जी न माना, इसिलये आज फिर मैंने तुम्हें एक बार और चिताने का साहस किया। त्राशा है, त्रव श्राप मेरे इस कहने पर कान देगे, ब्रीर अपने काम-काज मे मन लगावेगे।

"तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे ढंग से चलो कि भले मनुष्यों में तुम्हारी हॅसी न हो; बड़े लोग तुम्हें धिक्कारे नहीं; तुम्हारे हितैषी तुम्हारा सोच न करे; धूर्त भॉड़-भगतिए तुम्हें ठगे नहीं; चतुर सुजान तुम्हारा निरादर न करे; खुशामदी लोग अपने कपट-जाल में तुम्हें फॅसाय शिकार न वनावे; ओं औं और दुच्चों की सोहवत से दूर हटते रहो। बुद्धिमान लोग कह गए हैं— भार, लाज पर पापन-राज— इस्ट चया के रागो साज।

"यह सन नमको, सेठजी की कमाई सदा है नी ही न्थिर बनी रहेगी। बराबर र चं करते रहा, पोट इसमें मिलास्रो कभी कुछ नहीं, नो खसंस्य धन भी नहीं रह जाता। स्रोर भी पहा है—

> घर या हार्च देखा करें। ; भारी देखों, हत्त्रका करें।

"वावृ, श्रभी नुन्दें नहीं माल्म होता, पीछे पहताश्रीने। चिकने मुँह के दग की भाँति इस समय सभी तन्दारी हों में हां मिनाते हैं। पीछे तुम्हारी छात्रा नक वरकाने लगेंने। कणावन हैं—'इद्धा, नोहिं को पूछा ?'

> तिहोउसी भी चलाती है कहीं प्रन्ही चाल ; ग्रामी भैसी न मदी होगी कभी तक्यों नाल ।

'मन नहिं सिंधु समाय।' इस मन की इसंग की बहाते क्या लगता है। एक बात में खरा-सा तरहवारी श्रीर श्रन्छे-पन का दगल-भग होना चाहिए। श्रन्छी धोती की श्रन्छा श्रॅगरचा, श्रन्छी पगड़ी न होगी तो सजायह श्रीर नरह-वारी अन्तें दृष्ट भगेगी। जब श्रन्छा हुशाला हुणा, तो मोनियों शी माना क्यों न हो। नदीन पीशाक के लिये हकीस नशांखा भी होगी ही चाहिए। जब नदारी हुई। तो इस-पांच अन दोना परों न हों देखा गान गर, रोन इस नव

80 ्सो अजान और एक सुजान उउवल होने की खोर ख्याल दौड़ा। तात्पर्य यह कि एक बात

में भी जहाँ जरा-सी तरहदारी श्रीर श्रच्छेपन को जगह दी गई कि वह रुई की आग हो जाती है। किसी ने सच कहा है— पुक शोभा के लिये मन मारा.

तो किया अनेक पीड़ा से निस्तारा।

"बाबू, तुम समभते हो सदा दिन ही रहेगा, रात कभी होगी ही नही। बड़े सेठ साहब कितनी मेहनत श्रीर उद्योग से तुम्हारे लिये कुबेर की-सी संपदा संचित कर गए हैं। तुम्हारी सपूती इसी में है कि तुम उसे बनाए रहो । तुम कहोगे, यह जाति का दरिद्र ब्राह्मण श्रमीरी की क़द्र जाने क्या! पर मैं कहता हूँ, वह अमीरी किस काम की, जिससे पीछे, फक़ीरी मेलनी पड़ें। सच है-

> धनवंतों के घर के द्वार सब सुख श्रावै बारबार।

जिसके होवे पैसा हाथ,

उसका देवें सब कोई साथ।

उद्योगी के घर पर ऋदी

लच्मी मूमें खडी-खड़ी।

"धनी के पास सब आते हैं, वह किसी को दूँ दने नहीं जाता। कहा है-

> प्यासा ढूँढै मीठा ऋप ; कूप न हँ है प्यासा भूप।

"बावू, मैंने यावत् बुद्धिवलोदय तुम्हें चिताने में कोई बात डठा नहीं रक्खी। मानना-न मानना तुम्हारे ऋधीन है— "स्याने को ज़रा इशारा; मूख को कोडा सारा।"

यह कह चंदू उठ ख़ड़ा हुआ। बाबू ने बड़ी नम्रता-पूर्वक प्रणाम किया। चंदू आशीस दे घर की श्रोर चंपत हुआ। कुछ दिन तक इसकी नसीहत का बाबू पर बड़ा असर रहा, श्रीर ठीक-ठीक कम पर चला किया। अत को हजार मन साबुन से धोते रहो, बही कोयले का कोयला।

#### नवाँ प्रस्ताव

चार दिना की चाँदनी, फिर फ्रैंधियारा पाख ।

चद् के उपदेश का असर वहे वावू पर कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से यह सब सोहबत-संगत से मुँह मोड़ अपने काम में लग गया। सबेरे से दोपहर तक कोठी का सब काम देखता-भालता था, और दोपहर के बाद दो बजे से इलाकों का सब बंदोबस्त करता था। वसूल और तहसील की एक एक मद खुद आप जाँचता था। उजड़े असामियों को दिलासा दे और उनकी यथोचित सहायता कर फिर से बसाता था, और जो कारिंदों की ग़फलत से सरहंग हो गए थे, उन्हे दबाने और फिर से अपने क़ब्जे में लाने की फिक करता था। सुबह-शाम जब इन सब कामो से फुरसत पाता था. तो गृहस्थी के सब इंतजाम करता था। भाई-बिरादरी, नाता-

रिश्ता तथा हबेली में किस बात की जरूरत है, इसकी सब सलाह और पूछ-ताछ नित्य घड़ी-श्राध घड़ी श्रपनी मा से किया करता था। इसकी मा रमादेवी अब इमे सुचाल और क्रम पर देख मन-ही-मन चदू की बड़ी एहसानमंद थी, और जी से उसे असीसती थी । चटू का इन बाबुओं से यद्यपि कोई लंगाव न रह गया था, पर रमादेवी से सब सरोकार इसका वैसा ही बना रहा, जैसा हीराचद से था। रमा बहुधा चंदू को अपने घर बुलाती थी, और कभी-कभी खुद उसके घर जाय इन बाबुत्रों का सब हाल श्रीर रग-ढंग कह सुनाती था। चढूपर रमाका पुत्र का-सा भावथा. बल्कि इन . दोनो की कुचाल से दु.खी और निराश हो चंदू को इसने अपना निज का पुत्र मान रक्खा था । रमा यद्यपि पढ़ी-लिखी न थी, पर शील और उदारता में मानो साचात् शची-देवी की अनुहार कर रही थी। पुरिखन और पुरिनयाँ स्त्रियों के जितने सद्गुग हैं, सबका एक उदाहरण बन रही थी। सरत और सीधी इतनी कि जब से अपने पति हीराचंद का वियोग हुआ, तब से दिन-रात में एक बार सूखा अन्न खाकर रह जाती थी । सब तरह के गहने और भॉति-भॉति के कपड़ों के रहते भी केवल दो घोतियों से काम रखती थी। कितनी रॉड़-बेवाओं और दीन-दुखियाओं को, जिन्हें हीराचंद सुप्त रूप से कुछ-न-कुछ दिया करते थे यह वरावर अपनी निज की पूँजी से, जो सेठ इसके लिये अलग कर गए थे, वरावर

देती रही। शील त्रौर संकोच इसमें इतना था कि जो कोई

इसे अपनी जरूरत पर आ घेरता था. उसके साथ, जहाँ तक वन पड़ता था, कुछ-न-कुछ सलूक करने से नही चूकती थी। घर के इंतजाम और गृहस्थी के सब काम-काज में ऐसी दृष्त थी कि वहुथा जाति-विराटरीवाले भी काम पड़ने पर इससे आकर सलाह पूछते थे। वृदी हो गई थी, पर आधा घूँघट सदा काढ़े रहती थी। केवल नाम ही की रमा न थी, गुण भी इसमे सब वैसे ही थे, जिनसे इसका रमा यह नाम बहुत उचित मालूम होता था। प्रायः देखा जाता है कि सास और बहुओं में श्रीर बहू-बहू में भी बहुत कम बनती है, श्रीर इस न वनने से बहुधा हम उन कमवख्त सासों ही का सब दोष कहेंगे; क्योंकि वहू वेचारी का तो पहलेपहल अपने मायके से ससुर के घर मे आना मानो एक दुनिया को छोड़ दूसरी दुनिया में प्रवेश करना है, फिर से नए प्रकार की जिंदगी में पॉव रखना है, जिसे यहाँ कुछ दिनो तक सब जितनी बातें नई-नई देख पड़ती हैं। जैसे कोई पखेरू, जो पहले स्वच्छंद मनमाफिक विचरा करता था, पिंजड़े में एकबारगी लाय बंद कर दिया जाय, सब भॉति पराधीन, त्राजादगी को कभी ख्वाब में भो दलल नहीं, अतिम सीमा की लाज और शरमं ऐसा गह के इसका ऑचल पकड़े रहती है कि कभी एकदम के लिये भी छुट्टी नहीं दिया चाहती। इस दशा में जो चतुर-सयानी घर की पुरिविने हैं, वे ऐसे ढग से साम-दाम के साथ नई बहुओं से बरतती हैं कि उन्हें किसी तरह का क्लेश न हो. श्रीर सब भॉति अपने बस की भी हो जायँ। सास यदि फूहर श्रौर गँवार हुई, तो दोनो में दिन-रात की कलकल और दॉताकिट-किट हुआ करती है। इस हालत में वह घर नहीं, वरन् नरक का एक छोटा-सा नमूना बन जाता है। इस रमा का क्या कहना है, यह तो मानो साज्ञात् कोई देवी थी। स्त्रियों के दुगूं गों की इसमें छाया तक न श्राई थी। इसने अपनी दोनो बहुओं को ऐसे ढंग से रक्खा कि वे दोनो इसकी श्रत्यंत भक्त श्रीर त्राज्ञाकारिणी हुई', श्रीर त्रापस में ऐसा मिल-जुलकर रहती थी कि बहन-बहन मालूम होती थी। यह कोई नहीं कह सकता कि ये देवरानी-जेठानी हैं। ससुरार के सुख के सामने मायके को ये दोनों बिलकुल भूल गईं। पाठकजन, हम श्राशा करते हैं, आप लोगों को ऐसी ही रमा की-सी घर की पुरिवन श्रोर दो सुशीला बहुओं की-सी बहू मिलें, जैसी सेठ हीराचद श्रीर इन दोनो बाबुओं को मिली हैं।

# दसवाँ प्रस्ताव

संगत ही गुन ऊपजै, संगत ही गुन जाय।

हीराचंद के घर से दस घर के फासिले पर कुछ कचा कुछ पका एक मकान था। उसमें नंददास नाम का एक मनुष्य रहता था। यह कौन था; और कब से यहाँ रहताथा,

इसका कोई ठीक पता नहीं मालूम; पर इतना अलबत्ता पता ज्ञगता था कि यह हीराचद की बिरादरी का था, श्रीर इन बाबुओं को भैया-भैया कहा करता था। इससे यह भी कुछ टोह लगती थी कि इसका वाबुओं के घराने से कोई दूर का रिश्ता भी रहा हो, तो क्या अचरज ! बाबू के सब नौकर इसे नंदू बावू कहा करते थे। बाप इसका शुरू में कपड़े तथा दूसरी-दूसरी देशीं चीजों की एक साधारण-सी दूकान करता हुआ निरा बकाल के सिवा किसी गिनती में न था। मसल है, 'तीन दिवाले साव"। वह इस हिकमत को अमल में लाकर कई बार दिवाला काढ़ और पीछे आधे-तिहाई पर श्रपने देनदारों से मामला कर लाख-पचांस हजार की पूँजी भी इसके लिये छोड़ गया था। इसलिये नंदू अपना दिमाग इन बाबुत्रों से कुछ कम न रखता था। थोड़ी उद<sup>्</sup> जानता था-; ट्रटी-फूटी ऋँगरेजी भी बोल लेता था। वहीं के दिहाती मदरसों में पढ़ा था; दो - एक छोटे-मोटे इम्तिहान भी पास किए था। बस, इतना ही कि मुख्तारी त्रौर मुंसिफी तक वकालत करने का अख्तियार हासिल था। पर कानूनी लियाकत में अपने आगे हाईकोर्ट के वकीलो को भी कुछ माल न गिनता था, श्रीर साधारण लियाकत में तो बृहस्पति और शुक्राचार्य को भो अपना चेला सममे बैठा था। तरहदारी ऋोर अमीरी में पूरा दम भरता था, पर उस तरह को तरहदारी श्रोर श्रमीरी नहीं कि गाँठ का पैसा

को बेठे, बर्न ऐसे-ऐसे लटके सीखे था कि किसी ऐसे बड़े मालदार नए उभरे हुए को ढूँढ़े, जिसे कोई रोकने-टोकनेवाला न हो, दरन् वह कमिसनी ही में खुद्मुख्तार बन बैठा हो। नितांत अल्पज्ञता के कारण इतना मदांध और निर्विवेक था कि बहुधा अपने छिछोरपन और सिफलापन के सबब शिष्ट-समाज में कई बार भरपूर दिल्ला पा चुका था, तो भी अपने छिछोरपन से बाज नहीं आता था। यदि कोई समभदार और तमीजवाला होता, तो आत्मगौरव न रहने के रंज से समाज में फिर मुँह न दिखलाता। पर ग़ैरत को तो यह घोलकर पी बैठा था; इसकी च्रॉख का पानी ढरक गया था। शरम चौर हया कैसी होती है, जानता ही न था। सच मानिए, शिष्ट-समाज और शराफत के कलंक ऐसे ही लोग होते है, जो जाहिरा में दिखलाने को ऐसा रॅगे-चुॅगे चूना-पोती क़बर के माफिक वते-ठने रहते हैं कि बस, मानो रियासत के खंभ हैं, शिष्टता के स्रोत हैं, भलमनसाहत के नमूने हैं; पर भीतर पैठकर देखो, तो उनके धिनाने श्रीर मैले कामों से जी इतना धिनाता है कि ऐसों का संपर्क कैसा, मुख - मात्र के अवलोकन में महाप्रायश्चित्त लगता है। ऐसो के संपर्क से जो बचे हुए हैं, उन पर ईश्वर की मानो बड़ी कृपा है। श्रॉख चुंधी, गाल फूले, चेचक - रू, कोती गरदन, पस्त कद, किंतु वनावट और सजावट से यह कामदेव से उत्तरकर दूसरा द्रजा घ्यपना ही कायम करता था। नंदू ही के समानशील

लोगों का एक गरा-का-गरा था, जो महादेव के गरा नदी-भृंगी के समान इसके आश्रित थे। उन सनो भे एक इसका बडा विश्वासपात्र था । नाम इसका रघुनदन था, पर नदू इसे रम्यू कहा करता। र घ्रू जाति का ब्राह्मण था, पर कद्येता मे अत्यत पामर महाशूद्र से भी गया-बीता था। केवल नामधारी ब्राह्मण् था । नंदू का कोई ऐसा काम न होता था, जिसमे रम्घू मौजूद न रहे। सच तो यों है कि नदू इस रम्द्र का इतना श्राश्रित हो गया था कि विना इसके नदू लुज-पुंज सा रहता । तारवर्की के समान नदू जिस काम में इसे प्रवृत्त कर देता था, उसे पूरा होते जरा देर नलगती थी। वसता जैसा उन बादुत्रों का परिचारक श्रोर मुक्तलोरा खुशागदी था, वेसाही रग्वू नदू वावू का अनुचर था। अतर उसमे और इसमें केवल इतना ही था कि बसता निपट निरच्चर कुंदे-नातराश था, पर रग्धू को ऋचरों से भेट थी। पर वही नाम-मात्र को, इतना कि जिससे हम इसे पढ़ा-लिखा या साचर नहीं कह सकते। वसंता निपट उजहु श्रीर जघन्य था, कितु रम्पू चालाकी में एकता और अभीरों का क्य पहचान उन्हें खुश रखने के हुनर में वहुन प्रवीण था । जहाँ-जहाँ नदू आया-जाया करता था, वहाँ वहाँ रम्यू उसका पुछल्ला ही था। तब क्यों-कर सभव था कि इसके चरण भी वहाँ न पधारे। इस द्वार से प्राय अनंतपुर के छोटे-बडे रईम तथा आस-पाम के ताल्ल-क़ेदारों से इसकी भरपूर जान-पहचान हो गई थी। यहाँ तक

कि इन श्रमीरों में यह "नंदू के रम्यू" इस नाम से प्रसिद्ध था। रम्यू की भी श्रपनी तरहदारी श्रीर श्रंदाज का दिमाग्र नंदू बायू से कुछ कम नथा। घर में चाहे भूँ जी भाँग न हो, पर बाहर यह ऐसे श्रंदाज से रहता था एक नया श्रादमी, जो इसका सब कच्चा हाल न जानता हो, इसे बड़ा श्रमीर मान लेता।

नंदू का बड़ा प्रेमी श्रीर दिली दोस्त एक तीसरा श्रादमी श्रीर था। इसके जन्म-कर्म का सच्चा हाल किसी को माल्म न था । पर नंदू इसे हकीम साहब कहा करता था। हकीम साहब अपने को नवाबजादा बतलाते थे, श्रीर अपनी पैदाइश का हाल बहुत छिपाते थे। पर जो असल बात होती है, वह किसी-न-किसी तरह श्रंत को प्रकट हो ही जाती है। श्रस-लियत इसकी यों है कि इसका बाप कंदहार का रहनेवाला, न्वाव शुजाउदौला के ख़ुशामदी उमरास्रों में से था। इसने एक खानगी रख ली थी। उससे एक लड़की और एक लड़का हुआ था। उपरांत का हाल फिर कुछ मालूम नहीं कि यह लख्नऊ से यहाँ क्योंकर त्राया, श्रीर कव से यह अनंतपुर में आ बसा। उस कंदहारी श्रमीरी की दूसरी श्रोलाद इसकी हमशीरा को भी बराबर तलाश करते रहिएगा, तो हमारे इसी किस्से में कही-न-कहीं पर अवश्य ही पा जाइएगा । यह हकीम साहब बाहर तो बड़े तूमतड़ाँग श्रौर लिफाफे से रहते थे, पर भीतर मियाँ के सिवा एक दूटी खाट

श्रीर तीन सनहकी के कुछ नथा। श्रसल में इसका नाम क्या था, कौन जाने ; पर सब लोगों में हकीम कीरोज़बेग कंदहारी श्चपने को मशहूर किए था। नंदू इसका सिद्धसाधक था। इसिलये जहाँ तक वन पड़ता, छोटे-बड़े सबों में इसकी बहुत-सी तारीफ कर-कराय इसका प्रवेश उस ठौर करा देता था। यह क्यों इसकी इतनो सिकारिश करता था इसका भेद भी, आप धीरज धरे चले चलिए, खुली जायगा। इस वात की ताक में तो यह न जानिए कब से था कि किसी-न-किसी तरह हीरा-चंद के घराने में हकीम साहब का प्रवेश करावे ; पर चंदू के कारण, जो देखते ही श्रादमी की नस-नस पहचान जाता था, दूसरे हीराचद की स्त्री रमादेवी के कारण, जिसे हकीमी दवा तथा मुसलमानों से किसी तरह संपर्क रखने में धिन श्रीर चिढ़ थी, नंदू की कुछ चलती न थी। हकीम भी यह केवल नाम ही का हकीम था ; हिकमत मुतलक न पढ़ा था । मुसलमानों में यह एक चलन है कि जो लोग कुन्न पढ़े-लिखे होते हैं; श्रीर उन्हें कहीं कुछ जीविका का डौल न लगा, तो वे या तो हकीम बन जाते हैं, या मौलवी हो लड़कों को पढ़ा श्रपना पेट पालते हैं। पढ़ा-लिखा तो यह बहुत ही कम था : पर शीन-काफ का ऐसा दुरुस्त और वातचीत ऐसी साफ करता था कि कही से पकड़ न हो सकती थी कि यह मूर्व है। तस्वी एकदम इसके हाथ से न छूटती थी। देखनेवाले तो यही समभते थे कि हकीम साहव वड़े दीनदार श्रीर खुदा- परस्त हैं, पर इस तस्वी सें कुछ और ही मतलब निकलता था। तस्वी की गुरियों को जो यह जाहिरा में फेरा करता था, सो मानो इसकी गिनतो गिना रहा था कि इतनों को मै अपनी चालाकी का शिकार बना चुका हूँ। तस्वी फेरते-फेरते जो कभी-कभी ऑख मूँद लेता था, सो मानो बक-ध्यान लगा-कर यह सोचता था कि नए असामियों को अब क्योंकर चंगुल में लाऊँ।

नदू बहुधा बड़े बाबू से हकीम साहब की तारीफ किया करता था। दो-एक बार अपने साथ ले भी गया। पर सिवा बंदगी सलाम और रामरमौर्जल के पहले के माफिक मुखातिब अपनी और तथा हकीम की और उन्हें न देख मन-ही-मन मसोस कर रह जाता, और चंदू को सैकड़ों गालियाँ दिया करता कि इस खूसट के कारण मेरा जमा-जमाया कारखाना सब उचटा जाता है।

अस्तु। एक रात को अचानक बाबू के पेट में ऐसा शूल उठा कि उनहें किसी तरह कल न पड़ती थी। मारे पीड़ा के उनकी आँख निकली पड़ती थी, दॉत बेठे जाते थे। सब लोग घवड़ा गए। कई एक वैद्य और डॉक्टर खुलाए गए। दवाइयाँ भी चार-चार मिनट पर कई बार और कई किस्म की दी गई। पर दवाइयाँ तो कोई सजीवन बूटी हई नहीं कि गले के नीचे उत्तरते ही अमृत बन जायं। कितु अमीरी चोचलों में इतना सबर और धीरज कहां? सब लोग दोड़-धूप में लगे हुए—

जिसे जो सूमा—तद्वीरं कर रहे थे कि हकीमजी को साथ लिए नदू भी आया, और बोला—"हकीमजी, इस जून आपके उस अर्क की जरूरत है, जो आपने एक बार सुमें दिया, था। जनाब, अर्क क्या है सजीवन मूल है, देखिए, कैसा तुर्त-फुर्त आपको राहत होती है।" हकीम बोला— "जनाव-आली, मुमें क्या उजर है। अल्लाहताला आपको सेहत दे।" उसके पहले नींट की द्वा दी जा चुकी थी, औघाई आ रही थी कि इसी समय हकीम का वह अर्क भी दिया गया। अर्क पीने के बाद ही बायू को नींद आ गई, रात-भर खूब सोया किए।

दूसरे दिन नंदू फिर आया, और वाबू को चगा देख बोला—"भैया, अब तक तो मैं जब्त किए था. कुछ नहीं कहता-सुनता था. आपको वह पंडित किसी समय ऐसा धोखा देगा कि जन्म-भर पछताते रहेंगे। ये अंडित-पंडित गॅवर-दल होते हैं। ये हम लोगो की शाइस्तह जमात में कभी कदर पाने लायक हो सकते हैं। उस अहमक ने तो कल आपकी जान ही ली थी। यह तो किहए, हकीम साहब कल आपके लिये ईश्वर हो गए, जान बचाई. नही तो कुछ बाकी रह गया था? हकीम साहब वड़े काविल आदमी हैं। मैं कहाँ तक उनकी तारीह कहाँ। अब तो आपसे उनसे सरोकार हो चला है; दिनोंदिन ज्यों-ज्यों उनसे लगाव बढ़ता जायगा, आप उनकी सिकतों को पहचानेगे। खैर, आपको सेहत हो गई। यकीन जानिए कल की रात हम लोगों की ऐसे तरद्दुद में बीती कि जन्म-भर याद रहेगा। अच्छा, तो बंदगी, अब रुखसत होता हूँ। दोपहर तक फिर आऊँगा, और हकीम साहब को भी लेता आऊँगा।"

इसकी वातों का वाबू पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी दम से इनकी तिबयत में चंदू की ओर से विन हो गई, और जो कुछ कम इसमें सुधराहट और भलाई के आ चले थे, सब बिदा होने लगे। इन धूर्त चौपटों की बन पड़ी। बसंता भी इस समय तक जेल. में छ महीने काट आ मिला। इन बाबुओं को ऐगुन की खान कर उन्हें अपना शिकार बनाने को पूरा अखाड़ा जमा हो गया। सच है—"संगत ही गुन अपने, संगत ही गुन जाय।"

## ग्यारहवाँ प्रस्ताव

ध्यवज्ञम्बनाय दिनभर्तु रभून पतिष्यतः कर-

सहस्रमपि। (भारवि) &

अनंतपुर की वनी बस्ती के बीचोबीच लंबे दो खंड का एक पक्का मकान था, यदापि यह मकान बड़ा लंबा-चौड़ा तो न था, पर चारो छोर से हवादार और ऐसे किता का बना था कि रहनेवाले को सिंब ऋतु में आराम पहुँच सकता था। इस मकान के छागे के हिस्से में ऊँची पाटन का एक वसीह

<sup>\*</sup> नीचे को गिरते हुए सूर्य की हजार किरखें भी उसको सँभाल न सकीं।

कमरा था, जिसकी दीवारें चटकीली सुफैदी पुती ऐसी घुटी हुई थीं, मानो संगमरमर की बनी हों। श्रीर, यह कमरा इस ढंग से श्रारास्ता था कि इसमें थोड़ी ही श्रदल-बदल करने से श्रॅगरेजी ढंग का उमदा ड्राइंगरूम भी हो सकता था। बाहर से देखनेवाले सममते होंगे कि यह मकान बराबर ऐसा ही पुख्ता, वसीह श्रीर सुथरा होगा, किंतु इस बघमुँहे मकान में यह कमरा ही सबकी नाक था। इस कमरे के पीछे पाँव रखते ही श्रोकाई श्राने लगती थी, श्रीर दुर्गध से नाक सड़ जाती थी।

हम पहले कह आए हैं, हीराचंद के समय जो अनंतपुर काशी श्रीर मथुरा का एक उदाहरण था, वह इन बाबु श्रों के जमाने में दिल्ली श्रीर लखनऊ का एक नमूना बन गया। कुछ अरसे से इस मकान में एक ऐसे जीव आ टिके बे, जिनकी हुस्तपरस्तों के बीच इस समय श्रनंतपुर में धूम थो । यह कीन थे, कहाँ से आए थे, श्रीर कब से यहाँ श्राकर बसे थे, कुछ मालूम नहीं, न यही कुछ पता लगता कि किस वसीले से यहाँ अनंतपुर-ऐसे छोटे करवे में यह आ रहे। यद्यपि दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बबई, लंदन, पेरिस ष्ट्यादि बड़े-वड़े नगरों में ऐसे जीवों की कमती नहीं है, हिंदू, मुसलमान, पारसी, यहूदी, कश्मीरी, आरमीनी, अँगरेज इत्यादि हरएक क्रौम श्रौर जाति मे एक-से-एक चढ़-बढ़ के खूवसूरती श्रीर सोंदर्भ में एकता हुस्नवाले सैकड़ों मौजूद

हैं. पर यहाँ स्थान-भ्रष्ट के समान ऐसों का च्या टिकना चल-बत्ता एक अचरज या कौतुक था नेजो हो, यहाँ के लोग इसके निस्वत भॉति-भॉति की कल्पनाएँ कर रहे थे। कोई लखनऊ की वेगमातों में इसे मानते थे; कोई कहते थे 'नही-नही यह दिल्ली के शाही घरानों में से हैं''; किसी का ख्याल था यह कश्मीर से त्राई है इत्यादि ; और कोई इसे यहूदिन समभता था। वयक्रम इसका देखने में बाईस के ऊपर छोर पचीस के भीतर मालूम होता था। गोरा रंग, हीना से दामिनी-सी दमकती हुई इसके एक-एक सुडौल सॉचे के ढले अगो पर सुंदरापा बरस रहा था। बातचीत, चाल-ढाल श्रौर वजेदारी से यह किसी अच्छे घराने की माल्म होती थी। इसको परदे में रहते न देख लोगों के मन में दृढ़ विश्वास जम गया था कि यह बंवई की कोई पारसिन या यहूदिन है। थोड़ा उदू -फारसी भी पढ़ी थी, इसितये इसकी जबान साफ त्रौर शीन-काफ दुरुस्त था। एक प्रकार की संजीदगी श्रीर शऊर इसके चेहरे की मिठास श्रीर सलोनापन के साथ ऐसी मिल-जुल गई थी कि देखने-वाले के लोचनों की इसे बार-बार देखने की प्यास कभी बुमती ही न थी, । यह अपने घने केश-जालों मे अलकावली की गूथन से तथा विकसित-पुंडरीक-नेत्रों से वर्पा और शरत् ऋतुओं का अनुहार कर रही थी । पद्मराग-समान लाल श्रीर पतले होंठ, गोल ठुड्डी, ऊँचा-चोड़ा माथा. कुंद की कली-से दॉत, सीधी श्रीर बरावर उतार-चढ़ावदार सुगगा

के टोंट-सी या तिल के पुष्प-सी नासिका गोल कपोल, सुंदर त्रॉख, रेशम के लच्छे-से सिर के वाल, सब मिल इसके चेहरे पर एक अनोखो छवि दरसा रहे थे। यह श्रपने को हुमा वेगम के नाम से प्रसिद्ध किए थी। यह हुमा केवल खूबसूरती और शऊर में ही एकता न थी, कितु गाना-बजाना इत्यादि कई तरह के हुनर में भी अपनी सानी न रखती थी। अनंतपुर-ऐसे छोटे-से करवे में तो इस कोकिलकठी के सौंदर्य और गाने की धूम थी । यद्यपि यहाँ के छोटे-बड़े रईस सभी इसके मुश्ताक हो रहे थे, कितु नरू तो इस पर त्तन-मन से लट्टू था। अपने मामूली काम-काज से फुरसत पाते ही वहाँ पहुँचता था। हुमा भी, जो शकर और ढंगदारी में पल्ले दर्जे की चालाक थी, इसकी नस-नस पहचान गई थी, और इसे अपना खेलौना बनाए थी। अस्तु। उच्च पद से नीचे गिरते हुए मनुष्य की हजार-हजार तदबीर सब व्यर्थ होती है। सूर्य जब डूबने लगता हैं, तो उसे हजार किरने सब एक साथ थामती हैं, पर वह नहीं रुकता, इसी तरह डूबते हुए इन बाबुत्रों को सम्हाल रखने को चदू तथा रमा ने कितनी-कितनी तदबीरे और यतन किए, कितु एक भी कारगर न हुए, अत को विष की गॉठ-सी यह हुमा ऐसी यहाँ आ बसी कि नंदू-सरीखे कुढंगियों को अपने ढंग पर इन बाबुओं को दुलका लाने और गढ़कर अपना ही-सा वना देने के लिये मानो श्रोजार हुई। मसल है "एक तो तित लौकी, दूसरे चढ़ी

नीम" ये बाबू लोग तो यों ही यौवन और धन के मद से अंबे हो रहे थे । चंदू-सरीखें चतुर, सयाने, प्रवीण के उपदेश का बीज लाख-लाख तरह पर उत्तटी-सीधी बात सुमाने से कभी-कभी जम त्राता था, तो चारो श्रोर से दुःसंग श्रोले के समान गिर उस टटके जमे हुए श्रंकुर का कहीं नाम श्रीर निशान भी न रहने देते थे । इसी दशा में रूप-राशि हुमा ने अपने रूप का ऐसा गहरा जादू इन पर छोड़ा कि अब फिर सम्हलने की कोई आशा न रही । पर चंदू इनकी ओर से सर्वथा निराश न हुत्रा था. यह इन्हें बार-बार सीधी राह पर लाने की फिकिर में लगा ही रहा। सौ अजान में एक सुजान पर ध्यान जमाए हमारे पाठक यदि हमारे साथ ऐसे ही धीरे-धीरे चले चलेगे, तो श्रंत को एक बार चंदू को कृतकार्य होते पावें हींगे।

# बारहवाँ अस्ताव

धूर्तैर्जगहञ्च्यते 🍪

अनंतपुर में छोटे-छोटे मुक़हमों की काररवाई के लिये तीसरे दरजे की मुंसिफी, तहसीली की कचहरी और पुलिस का एक थाना के सिवाय और कुछ न था। फौजदारी तथा दीवानी के जो कोई भारी और पेचीदा मुक़हमें होते थे, सब वहाँ के जिले की कचहरी लखनऊ में भेज दिए जाते थे। यहाँ

<sup>😸</sup> धूर्त लोग संसार को ठगते है।

हाल में एक मुंसिफ सुकर्र होकर आए थे। यह कौन थे, क्या इनका मजहव था, कुछ पता न लगता था ; कितु अपने रंग-ढग से नेचरिए जाहिर होते थे। पोशाक इनकी विलकुल श्रॅगरेजी वजा की थी, यहाँ तक कि कभी-कभी श्रॅगरेजी टोपी (हैट) भी इस्तेमाल करते थे; खाने-पीने मे भी इन्हें किसी तरह का परहेज न था, पैदाइश के तो हिंदू ही थे पर यह नहीं मालूम कि इनकी क्या जाति थी। कोई इन्हें कश्मीरी सममता था कोई इस समय के तालीमयाफ्ता पढ़े-लिखे लालात्रों में मानता था । डाढ़ी श्रौर चुटिया दोनो इनके न थी, रंग भी गोरा था. इसलिये जियादह लोगों की यही राय थी कि यह कोई हाफकास्ट केरानी या योरिपयन हैं। पंडित या वावू की उपाधि से इन्हें बड़ी चिढ़ थी, यह साहब बनने और अपने नाम के आगे मिस्टर लिखने की चाल बहुत पसंद करते थे, श्रीर श्रपने दोस्तों से इस बात की ताक़ीद भी कर दी थी। यह मिजाज या वर्ताव में श्रपने को सुशि ज्ञितों के सिरमीर मानते थे, पर दिल पर सुशिचा का श्रसर पहुँचा हो, इसका कहीं कुछ लेश भी न था। चालाकी में श्रच्छे-लासे पट्टे थे, दस-पंद्रह वर्ष मुंसिफ श्रीर सदराला रह कही कुछ थोड़ा-वहुत नीचा खाकर विल्क पिट-पिटाकर भी आठो गाँठ कुम्सैद हो चुके थे । भॉड़ों की नकल है कि दो सौ जूते खाकर भी इज्जत न गॅवाई । अपना रग जमाने में तथा पाकेट गरम करने के फन में यह पूरे उस्ताद गुरुओं के भी गुरु थे, बल्कि सौ अजान और एक सुजान

६८

यह ऐसे ही लोगों का कौल है कि ऐसा बलद इंग्तियार हासिल कर जिसने दियानतदारी की, श्रौर फूँ क-फूँ क पॉव रखता हुआ कोरे-का-कोरा बना रहा, उसे चुल्लू-भर पानी में डूब सरना चाहिए । ऐसे लोग इसकी दो वजह कहते हैं-एक तो सियाह-सुफैदी का कुल इंग्लियार हाथ में आना, दूसरे वमुकाबिले ऋँगरेजों के, जो छोटे-से-छोटे स्रोहदे पर डेढ़ हजार-दो हजार महीने में तनख्वाह सहज में फटकारा करते हैं, हम जो जन्म-भर नौकरी कर लियाक़त का जौहर दिखलाते हुए बराबर नेक नाम रह बुड्ढे होते-होते पॉच सौ-छ सौ महीने में पाने लायक समभे गए, तो इतने में होता ही क्या है, इतना तो हमारे शराब-कवाब का खर्च है। ऐसे लोगों की, जो अपने गुनों में सब तरह भरे-पूरे हैं, किसी नए ज़िले में पहुँचते ही पहली बात सरिश्ते की जॉच श्रीर मातहतों पर तंदीही करना है। जिन्हें अपने काम में बर्क और जॉच की कसौटी में कसने पर खरे और वेलौस पाया, उन्हें तबदील या मौकूफ़ करने की फिकिर मे लगे। यह सब इसलिये करते हैं, जिसमें ऊपर के हाकिमों को सवूत हो जाय कि यह दफ्तर की सफ़ाई श्रौर श्रपने सरिश्ते का काम दुरुस्त रखने में वड़ा निपुण है। निश्चय जानिए यह सब उसी से बन पड़ेगा, जो कलम का जोरावर, जबान का तरीर और हिम्मत का दबंग हो। जो ऐसा नहीं है, बोदा और लियाकत में खाम है, वह पाकेट गरम करने में भी सदा डरा करेगा, उसे चालाकी के खुल जाने

का खौफ हमेशा दामनगीर रहेगा। पहले वर्ष-छः महीने भीतर-भीतर उस जिले का हाल दरियाफ्त करेंगे कि यहाँ कौन-कौन रईस हैं, किस हैसियत के मुकदमे लड़नेवाले हैं, क्या उनकी चाल चलन है, किस तरह की उनकी सोहबत है, क्या-काम उनके यहाँ होता है, इत्यादि-इत्यादि । किसी छोटे वकील को श्रपने इजलास में बड़ा रखना भी एक ढंग ऐसे लोगों का रहता है। अस्तु। हमारे उक्त मुंसिफ साहब यह सब भरपूर समभ-वृभ गए थे, श्रोर श्रत्र इस समय डेढ़ वर्ष के ऊपर यहाँ जमे इन्हें हो भी गया था। उनके जिले-भर में जो जहाँ जैसे छोटे-बड़े ताल्लुकेदार, रईस तथा सेठ, साहूकार, महाजन थे, सब इनकी निगाह पर चढ़ गए थे । उन्हीं में ये दोनो बाबुत्रों का भी सब कच्चा हाल दरियाफ्त किए हुए यही ताक में थे कि किसी तरह कोई मुकदमा इन बाबुओं का दायर हो। दो-एक मुलाकाते भी उनकी इनसे हो चुकी थीं, तोहक श्रौर नज़र-भेंट की चीजे तो अक्सर आया ही करती थीं। नंदू, जिसे बाबुओं ने थोड़े दिनों से अपना मुख्तारश्राम कर रक्खा था, मुंसिफ साहब तक बाबुओं की रसाई करा देने का एक जरियाथा। मसल है "चोरै चोर मौसियायत भाई"। इधर वे तो कुछ अपनी गौं में थे कि यह बड़े आला रईस के घर का गुर्गा है, इसके जरिए मनमाना माल कट सकता है, उधर नंदू अपनी ही घात में था कि ऐयाशी का चस्का तो इसे

लगा ही है, किसी तरह इस मरदूद को भी बाबुओं की भाँति श्रपने चंगुल में फॅसा ले। तब क्या, हमी हम देख पड़े, श्रीर श्रवध में बड़े-से-बड़े नवाबों से मेरा रुतवा और ठाठ कुछ कम न रहे। बस, यही हुमा बेगम इसके लिये भी काफी होगी। इसी नियत से यह अक्सर किसी-न-किसी वहाने लखनऊ में महीनों श्राकर टिका रहता था, श्रीर मुंसिफ साहब से रफ्त-जप्त भी खूब पैदा कर ली थी। यहाँ अपनी ग़ैरहाजिरी में हकीम साहब से खूब ताकीट कर दिया था कि वह बाबुओं के रहन-सहन और चाल-चलन को अच्छी तरह, चौकसी के साथ, देखते रहें, क्योंकि उसे, यह डर बनी ही रही कि कहीं ऐसा न हो कि चंदू फिर कोई उपाय नाबुश्रों को ढंग पर लाने का कर गुजरे और उसका जमा-जमाया सब खेल उचट जाय। इस बीच यहाँ हकीम साहब से बड़े बाबू साहब की वेहद घिष्ट-पिष्ट बढ़ गई, दिन-दिन-भर रात-रात-भर बाबू गायब रहते थे। बावू, हकीम और नंदू, ये तीनो हुमा के ऐसे भक्त हो गए कि रातोदिन उसकी उपासना मे लगे रहा करते थे। पर इसमें मुख्य उपासना बाबू ही की थी, क्योंकि वे दोनो तो मानो भारे के टट्टू-से थे, उपासनाकांड का पूरा दारमदार केवल बाबू ही पर आ लगा था। उधर छोटे बाबू की एक निराली ही गुट्ट कायम हो गई और दोनो मिलकर आवारगी में श्रौवल दरजे की सार्टीफ़िकेट के बड़े उत्साही कैंडिडेट हो गए । हम ऊपर कह आए हैं, बड़े वावू को चिट्ठी-पत्रियों

पर दस्त वत करना भी बहुत जत्र होता था। कोठी तथा इलाकों का सब काम मुनीम, गुमास्ते और कारिदों के हाथ में आ रहा। बहती गंगा में हाथ घोने की भॉति सभी अपना-अपना घर भरने लगे। नदू मालामाल हो गया. क्यों कि हुमा की फरमाइशे इसी के जरिए मुहैया की जाती थीं और वहाँ का कुल हिसाब-िकताब सब इसी के सिपुर्द था। यद्यपि बावू की हुमा से रसाई कराने का खास जरिया हकीम हा था, पर इसके हाथ केवल ढॉक के तीन पत्ते रहे। कारण इसका यही था कि नदू जात का वक्काल रुपए को श्रपनी जिंदगी का सर्वस्व माननेवाला महा टच बनिया था, रुपए की कदर सममता था, श्रीर यह इसका सिद्धांत था कि मान, प्रतिष्ठा. बड़ाई. शोल, संकोच, मुलाहिजा सब रुपए के श्रधीन है; उसमें यदि हानि होती हो, तो उमदा-उमदा सिफ्ते और वड़े-बड़े गुन भार में भोंक दिए जायं— अथोंऽस्तु नः केवल-येनैकेन विना गुणास्तृण्लवप्रायाः समस्ता इमेळ.।

इधर हकाम एक तो मुसलमान, दूसरे पुराने समय, की अमीरी को यू मे पगा हुआ था, घर में भूँ जी भाँग भी चाहे न हो, पर जाहिरा नुमाइश नवाबो ही की-सी रहना चाहिए। हकीम साहब, जो दाने-दाने को मुहताज थे, बाबू की बदौलत अमीरो के-से सब ठाठ-बाट और ऐश-आराम में गर्क हो गए।

हमें केवल धन चाहिए, जिस एक के विना जितने गुण हैं, सब तिनके के समान हैं।

बाबुत्रों का सवाई डेहुड़ा खर्च हकीम साहब का हो गया। जोड़ने की कौन कहे, कुर्जदार रहा किए। दूसरी बात हकीम साहब के यह भी जिहननशीन थी कि हुमा की यह सब कमाई जो इस समय बावू को फॅसा वेशुमार माल चीर रही है, वह भी तो त्राखिर मेरी ही हैं ;क्योंकि सिवा मेरे हुमा के और दूसरा है कौन, हुमा भी जाहिरा में तो हकीम से कुछ सरोकार न रखती थी, पर भीतर-भीतर दोनों एक ही थे। दोनों के सूरत-शकल में भी एक ऐसा मेल था कि ताड़बाजों के लिये बहुत कुछ शक करने की गुंज यश थी। रमा श्रपने दोनो लड़कों के कुढंग से सोने का घर मिट्टी होते देख भीतर-ही-भीतर चूर-चूर थी, खाना-पीना तक छोड़ दिया, श्रीर दुबलाकर लकड़ी-सी हो गई थी। सौ-सौ तदवीरें उनके सम्हलने की कर थकी. पर इन दोनो को राह पर त्राते न देख जहाँ तक हो सका कार-बार सब तोड़ बैठी। बाहर की दूकानें सब उठा दिया, केवल उतना ही मात्र रख छोड़ा जिसे वह ऋपने श्राप सम्हाल सकती थी, श्रौर जिसे इसने देखा कि उठा देने से बड़े सेठ हीराचंद के नाम की हलकाई होगी, श्रीर उसके स्थापित ठौर-ठौर धर्म-शाला, पाठशाला सदाबर्त इत्यादि का खर्च न सट सकेगा। दूसरी वात रमा को यह भी मालूम हुई कि एक चंदू को छोड श्रीर जितने लोग पुराने-पुराने इस घर के श्रसरइत थे, सबों ने, किसी को सम्हालनेवाला न पाकर. जिससे जहाँ जितना ल्ट्ते-खाते बना, मनमानता ल्टा-खाया ; मानो ये लोग सेठ

के घराने के बिगड़ने के लिये उलटी माला-सी फेर रहे थे। चंदू श्रलवत्ता बाबुत्रों को राह पर लाने की फिकिर मे लगा ही रहा। छिपा-छिपा रोज-रोज का इन दोनो का सब रंग-ढंग तजवीजा किया, श्रीर श्रपने भरसक छल-बल-कल से न चूका, जब-तब त्राकर रमा को भी ढाढ़स दे जाता था। रमा का मन तो यद्यपि इन लडकों की त्रोर से विलकुल बुम-सागया था, पर यह ऋब तक हिम्मत वॉधे था कि इन दोनो को राह पर एक दिन अवश्य ही लाऊँगा, किंतु जब तक ये गद्हपचीसी के पार न होंगे, श्रौर नई उमर का तकाजा ज्वर के समान चढ़ा रहेगा, तब तक इनका ढंग से होना दुर्घट है। उसे विश्वास था कि यदि वडे सेठ साहब की सुकृत की कमाई है, श्रौर वह सिवाय भले कामों के मन से कभी किसी बुरी बात की छोर नहीं गए, तो संभव नहीं कि उनकी श्रौलाद पर उस भलाई का त्र्यसर न पहुँचे । यह कहावत कि ''बाहै पूत पिता के धर्में" कभी उलटी होगी ही नहीं। चंदू इसी फिकिर में था कि किसी तरह नंदू से बाबुत्रों का लगाव छूट जाता, तो इन दोनों का ढंग से हो जाना कुछ कठिन न होता। इधर नंदू भी मन में खूब सममे हुए था कि यह पंडित मेरा पक्का दुश्मन है। यह यहाँ का रहनेवाला नहीं, एक अजनवी पर-देशी ने ऐसा कदम जमा रक्खा है कि बड़ी सेठानी बहू मा जो यह कहता है, वही करती हैं; नहीं तो जैसा मैंने बावू को काठ का उल्लू बनाय अपने ताबे में कर छोड़ा था, वैसा ही

रमा बहू को भी, स्त्री की जाति हैं, मुट्टी में करते क्या लगता था १ इसलिये इसे चंदू से मेरे जी में हर तरह पर खटका है, क्या जानिए यह एक दिन मेरी सब चालाकी बाबू के जी में नक्श करा दे। खैर, देखा जायगा; अब तो इस समय हीराचंद की कुल दौलत और राज-पाट सब मेरे हाथ में है, अभी तो जल्द बाबू का वह नशा उतरनेवाला है नहीं; तब तक में तो मैं कुल दौलत सेठ के घराने की खींच लूँगा; पीछे से ये दोनो लड़के होश में आ ही के क्या करेंगे।

सच है, धूर्त और कुटिल लोगों की कार्रवाई का लखना बड़ा ही दुर्घट है। कोई निराला ही तत्त्व है, जिससे वेगढ़े जाते हैं। ऐसों की जहरीली कुटिल नीति ने न जानिए कितनों को अपने पेच में ला जड़-पेड़ से उखाड़ डाला। इसलिये जो सुजान हैं, वे ही उनकी कुटिलाई के दॉव-पेंच से वचे हुए अपनी चतुराई के द्वारा दूसरों को भी अँधियारे गड्ढे में गिरने से रोक लेते हैं।

#### तेरहवाँ प्रस्ताव

योऽर्थे शुचिः स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचि ।

यह हम अपने पाठकों को प्रकट कर चुके हैं कि हमारे इस उपन्यास के मुख्य नायक दोनो वाबू बहुत-सा फिजूल खर्च

<sup>\*्</sup>जो रुपए-पैसे के मामले मे शुद्ध या ईमानदार हैं, वे ही पवित्र या ईमानदार हैं। मिट्टी श्रौर जल से बार-बार हाथ-धोकर जो श्रपने को पवित्र करते हैं, वे पवित्र नहीं हैं।

करते-करते श्रव संकीर्णता में श्राने लगे। कहा है—"भद्य-माणो निराधानः द्वीयते हिमवानिए" संचय न किया जाय, श्रीर रोज उसमें से ले-लेकर खर्च हो, तो कुबेर का खजाना भी नहीं ठहर सकता, तब बड़े सेठ हीराचंद की संपत्ति कितनी श्रीर के दिन चलती। जिस तालाब में पानो का निकास सब श्रोर से है, श्राता एक श्रोर से भी नहीं, तो उसका क्या ठिकाना। बाबुश्रों को श्रव लर्च का तरद्दुद हर जून रहा करता था, श्रीर इसी चिता में रहते थे कि किसी तरह कही से कुछ रकम हाथ लगे। श्रस्तु।

अनंतपुर मे नंदू के मकान से सटा हुआ कच्चा-पक्षा एक दूसरा घर था । चूना-पोती कबर के माफिक यह घर वाहर से तो बहुत ही रॅगा-चुॅगा श्रोर साफ था, पर भीतर से निपट मैला, गंदा श्रौर सब श्रोर से गिरहर था। श्रव थोडा इस घर के रहनेवाले का भी परिचय विना दिए हमारे प्रबंध की शृखला टूटती है। यह घर वाहर से जो ऐसा रॅगा-चुँगा श्रीर भीतर श्मशान-सा शून्यागार था, इसका कुछ ऋौर ही मतलब था। और, वह मतलब आपको तभी हल होगा, जब आप मालिक मकान से पूरे परिचित हो जायँगे। मालिक मकान महाशय को त्राप कोई साधारण जन न समम रिखए। कितनात्रंगेजी और उस्तादी मे यह बड़े-वडे गुरुओं का भी गुरू था । अनंतपुर के सब लोग इसे उस्तादजी कहा करते थे। हमारे पढ़नेवान नदू के चाल-चलन श्रीर शील-स्वभाव से

भरपूर परिचित हो चुके हैं, पर वह चालाकी में इसके पसंगे में भी न था। नंदू इसे चचा कहा भी करता था। सकल-गुगावरिष्ठ हकीकृत में यह चचा कहलाने लायक था। नाम इसका बुद्धदास था, और जैन धर्म-पालन में अपने को बड़े-बड़े श्रावकों का भी श्राचार्य समभता था। साँस लेने श्रीर छोड़ने में जीव-हिंसा न हो, इसलिये रातोदिन मुँह पर ढाठा बॉवे रहता था, पर चित्त में कहीं दया का लेश भी न था। पानी चार बार छानकर पीता था पर दूसरे की थाती समूची-की-समूची निगल जाता था डकार तक न त्राती थी। दिन में चार बार मंदिर में जाता था, पर मन से यही बिसूरा करता था कि किस भॉति कही से विना मेहनत, बेतरद्दुद, डले-का-डला रूपया हाथ लग जाय । साथ ही यह भी याद रखने लायक है कि आप निर्वसी थे; आगो-पीछे आपके कोई नथा; कृपण इतने थे कि चार रुपए महीने में गुज़र करते थे। जाहिरा में दस-पॉच रुपया पास रख घड़ी-दो घड़ी के लिये टाट बिछाय बाजार में जा बैठते थे, श्रीर पैसों की शराकी अपना पेशा प्रकट किए थे, पर छिपी आमदनी इसकी कई तरह की ऐसी थी कि उसका हाल कोई-कोई विरले ही जानते थे। अनंतपुर में तो नदू-ऐसे दो ही एक इसके चेले थे, किंतु लखनऊ के चालाक श्रीर उस्तादों में इसकी धूम थी। भेख छिपाए दो-एक परदेशी इसके फन के मुश्ताक टिके ही रहते थे। यह अपने को कीमियागर प्रसिद्ध किए था; पढ़ा-लिखा

मानो इस फन को यह मा के पेट से ले ब्तरा था। किसी भाषा का कैसा ही बदखत या ख़ुशखत लेख हो, यह जैसे-का-तैसा उतार देता था। दस रुपए सैकड़ा इसकी उजरत मुकर्रर थी, अर्थात् दस्तावेज वगैरह सौ रुपए का हो, तो उसकी बनवाई यह दस रुपया लेता था, दो सौ का हो, तो बीस, यों ही सौ-सौ पर दस बढ़ता जाता था। श्रौर बहुत-से फ़न इसे याद थे, पर उन सबों के जिकिर से हमें यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। बुद्धदास शोकीन और तरहदारों में भी श्रपना श्रीवल दरजा मानता था। उमर इसकी ४० के ऊपर आ गई थी; दॉत मुॅह पर एक भी बाकी़ न बचे थे तो भी पोपले ऋौर खोड़हे मुँह मे पान की बीड़ियाँ जमाय, सुरमे की धिजयों से ऋॉख रॅग, केसरिया चदन का एक छोटा-सा बिदा माथे पर लगाय, चुननदार वालावर अगा पहन, लखनऊ के बारीक काम की टोपी या कभी-कभी, लट्ट्टार पगड़ी बॉध जब वाहर निकलता था, तो मानो व्रज का कॅधेया ही ऋपने को समभता था । होठ बड़े मोटे, रग ऐसा काला, मानो हब्श देश की पैदाइश का कोई आदमी हो, ऑख घुच्चू-सी, गाल चुचका, डील ठेगना, वाल खिचड़ी उस पर जुल्फ, गरदन कोतह, मुँह घोड़े का-सा लवा, शैतानी श्रीर फ़साद तथा काइयॉपन इसके एक-एक अग से बरसता था। यह विष की गॉठ अनंतपुर का रहनेवाला न था ; थोड़े दिनों से यहाँ

त्राकर वसा था। कहा है-''समानशीलव्यसनेषु सख्यम्" नंदू और यह दोनों एक-से शील-सुभाव के थे, और नंदू की इससे पटती भी खूब थो, इसिलये अचरज क्या कि उसी ने इसे कहीं बाहर से बुलाकर अपने घर के पास ही टिका लिया था। इसे नंदू चचा कहता था, इससे माल्म होता है, कदाचित् कोई घर का रिश्ता भी इससे रहा हो ! नंदू भी, जो चालाकी में एकता था, इस घात से इसे और टिकाए था कि इसके दूसरा कोई और था ही नहीं, श्रंत को इस वज्र क्रुपण का धन सिवा मेरे कौन पा सकता है! जो हो, एक रात को नंदू ने आकर इसका किवाड़ खटखटाया। इसने चुपके से श्राय किवाड़ खोल दिया। दोनो भीतर चले गए, श्रीर किवाड़ बंद कर लियः । नदू बोला-"चचा, बड़े बाबू ने श्राज श्रापको उस मामले के लिये याद किया है-श्रापकी उजरत कौड़ी उत्तर दिलवाऊँगा ।" यह बोला— ''उजरत की कौन-सी बात है। मुभे तुमसे या वाबू से किसी तरह पर इनकार नहीं है।"

# चौदहवाँ प्रस्ताव

बह-बह मरें बैलवा, बैठे खायँ तुरंग।

पाठक जन, आप लोगों को याद होगा, हमारे इस किस्से के पहले प्रस्ताव का पहला दृश्य एक घुड़सवार था, जो आधी रात के समय काराज का एक पुलिंदा लिए आया था, श्रीर दरवाजे का फाटक खुलवाय पुर्लिदा दे चला गया था। हमारे पढ़नेवालों को श्रवश्य इस वात के जानने की रुचि हुई होगी कि यह कागज का पुलिदा क्या था, श्रीर क्यों ऐसा ताबड़तोड़ मॅगाया गया।

हम उत्पर कह आए हैं, सेठ हीराचंद का अनंत्पुर मे एक बहुत पुराना घराना था । हीराचंद से पॉच पुश्त पहले इसके पुरखों में से एक कोई मानिकचंद नाम का, घर से पॉच कोस पर ऋपने ही नाम का एक गॉव बसाय. बाग, बागीचा, कुत्रॉ, तालाव, रमने इत्यादि कई एक रमणीक सजावटों से इस स्थान को श्रत्यंत मन रमानेवाला कर श्राप वहीं जाय रहने भी लगा। उपरांत इसके कई एक लड़के-लड़कियाँ, पोते-परपोते हुए, श्रीर यह सब भाँति रॅजा-पुँजा होकर संसार में भाग्यवानी की सीमा को पहुँच गया था; विक वीच में हीराचंद के घराने की बड़ी श्रवतरी श्रा गई थी, यह तो हीराचंद ही ऐसा भाग्यवान् पुरुष हुआ कि पहले से भी अधिक इस घराने को चमका दिया । मानिकपुरवाले सेठों का तो कोई नाम भी न जानता था, पर हीराचंद का विमल यश चहूँ ख्रोर छाया था। जिस समय का हाल मैं लिखता हूँ, उस समय मानिक-चंद के घराने में वची-वचाई पुरानी दौलत तो थोड़ी-वहुत रह गई थी. पर उसका सुख विलसनेवाला कोई न रहा। ७० वर्ष का एक बुड्ढा वच रहा; जैसे किसी हरे-भरे बारा के उजड़ जाने पर उसमें कटीले पेड़ का एक ठूँठ बच रहे। मानिकपुर भी उजड़कर कसबे से एक छोटा-सा पचास घर का पुरवा रह गया । सिवाय इस बुड्ढे के मानिकचंद की लड़कियों के संतान में भी एक आदमी बच रहा था। नाम इसका सिट्ठूमल, मानो नहूसत श्रीर दरिद्रता का एक पुतला था। इस बुड्ढे के घर से अलग एक दूसरे कच्चे मकान में यह रहा करता था। शकल से महादिहाती यामीण मालूम होता था। न केवल सूरत ही शकल से यह दिहाती था, वरन् शऊर और ढंग भी इसके सब दिहातियों के-से थे। दस-पॉच बिगहे की खेती करता था, और वही इसकी आजीविका थी। कभी-कभी अर्थ-पिशाच वह बुड्हा भी इसकी कुछ सहायता कर देता था। रिश्ते में वह उसका भानजा लगता था। नाम इस यत्तवित्त कृपण बुड्ढे का धनदास था। धनदास कुछ तो बुढ़ापे के कारण, जब कि श्रौर सब इंद्रियाँ शिथिल हो केवल तृष्णा श्रीर लोभ ही को विशेष बढ़ा देती हैं, श्रीर कुछ इस कारण से भी कि इसकी वारी फुलवारी बिलकुल उजड़ गई थी, ठूँ ठ-सा अकेला आप ही बच रहा था, लड़के, पोते, नाती, अपनी स्त्री तक को इसने फूँ क तापा था, इसलिये इसका जी सब भाँति बुक गया था, ख्रौर कभी किसी बात के लिये हौसिला ही नहीं उभ-ड़ता था। सॉप-सा खाट बिछाए उसी संदूक के पास पड़ा रहता था, जिसमें इसके सब काग़ज़, पत्र, रूपया, पैसा, नोट इत्यादि रक्खे हुए थे। सिवाय थोड़ी-सी पुराने फैशन की फारसी के

श्रीर कुछ पढ़ा-लिखा न था, न इसे कर्मी किंसी संस्थि प्रेमीज में शरीक होने या अच्छे सभय लोगों से मिलने का मौका मिला था । वेईमानी या ईमानदारी से जैसे वन पड़े केवल रुपया जमा होता चला जाय, इसी को यह वड़ी पंडिताई, वड़ी चतुराई, वड़ा धर्म सममे हुए था। इस दशा में मनुष्य को चदार भाव कहाँ से आ सकता है। न जानिए कितनों की तो इसने थाती पचा डाली थी, इन्हीं कारंगों से इसके लिये श्रर्थेपिशाच की पदवी बहुत सुघटित वोध होती है। सत्तर वर्ष का हो ही गया था एक-एक अंग पिलत और जीर्ए हो चले थे, रोगव्रसित रहा करता था। श्रचानक एक साथ ऐसा वीमार हो गया कि विलकुल खाट से लग गया, श्रीर मालूम होता था कि दो ही एक दिन में इसका वारा-न्यारा हुआ चाहता है। इसकी बीमारी की खबर वाबुओं को पहुँची। खबर पाते ही इन दोनो के जी में खलबली पड़ी। इसलिये नहीं कि बुड्ढा बीमार है. चलकर उसकी कुछ सेवा-टहल करें, या दवा-दाह की कुछ फिकर करे विलेक इसिलये कि जल्द चलकर जो उसके पास माल-मताल है. उसे जैसे हो अपने कब्जे में लावे। चलती बार नंदू भी इनके साथ हो लिया। दोनों का चोली-दामन का साथ था भला यह क्योंकर वाबुत्रों को छोड़ ऋपनी चालाकी से चुकता. श्रीर बाबू को भी इसके विना कहाँ कल पड़ सकती थी। दो-एक दिन तो धनदास वहुत ही बुरी हालत में रहा ; लोग घॅगुलियो घड़ी और लहमा गिन रहे थे कि इसकी

हालत कुछ सुधरने लगी। दो:तीन दिन तो पड़ा रहा, उपरांत बोला भी और कुछ खाने के लिये इसने इच्छा प्रकट की। बाबू इसे चंगा होते देख मन में वड़े उदास हुए, सब उम्मीदें जाती रहीं, और जो बात सोच रक्खी थी एक भी न हो सकी ; पर ऊपर से ऐसी लल्लो-पत्तो श्रौर चुना-चुनी करते जाते थे कि धनदास को किसी तरह पर यह विश्वास न हुआ कि यह मेरा अनिष्ट सोच रहा है, और मेरे साथ कुछ खेल खेला चाहता है । इसके बाद भी अपनी दुरभिसंधि क्षिपाने को बाबू दो-एक दिन वहाँ रहकर धनदास से बिदा हुए, श्रौर नंदू को वहाँ ही छोड़ गए । भीतर-भीतर इशारा तो कुछ श्रीर ही था, पर ऊपर से धनदास के सामने नंदू से कहा-''नंदू बावू, मैं तो श्रव जाऊँगा, पर तुम चचा साहब की श्रच्छी तरह फिकर रखना । देखो, इन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो । इनके पध्य और इलाज इत्यादि की तद-वीर रखना।" श्रीर धनदास से बोला—' चाचा साहब, क्या करुँ, मै बड़ा लाचार हूँ। मेरे न रहने से कोठी तथा इलाक़ों का सब कारबार बंद होगा। मै नंदू बावू को छोड़े जाता हूँ, यह मेरे बड़े रफीक हैं, श्रापकी सेवा-टहल की सब फिकिर रक्खेगे, और किसी तरह की तकलीक आपको न होने पावेगी । मै घुड़सवार एक हलकारे को छोड़े जाता हूँ, जब च्चापको किसी बात की जरूरत च्या पड़े, तुरंत इसे भेज सुमे इत्तिला देना।" यह कह बुड्दे को सलाम कर यह वहाँ से विदा हुआ।

नदू, जो चालाकी में पूरा उस्ताद था और अपने को इसमें एकता सममता था, ऐसे ढंग से रहा और ऐसी सेवा-टहल की कि धनदास का यह बड़ा विश्वसित हो गया। यहाँ तक कि इसने श्रपनी ताली-कुं जी सब इसके सिपुर्व कर रक्खा। अपने पुराने नोकरों की भी वात न मान जो यह कहता वैसा ही धन-दास करने लगा। एक तो वृढ़ा था, दूसरे वीमारी के कारण चिरचिरा हो गया था। नंदू को यह एक वड़ी हिकमत हाथ लगी कि जब इमे किसी पर मुँभलाते श्रौर चिरचिराते देखता, तो इश्तियालक देने की भॉति दो-एक कोई ऐसी वातें कह् देता कि इसकी चिरचिराहट और चौगुनी बढ़ जाती थी । जिस पर यह भुँभला उठता था, उसकी मानो शामत ष्याई। श्रोर, इस भुँ भलाहट में वह चिल्लाता था, रोने लगता था, यहाँ तक कि मुंड़ भी पीट डालता था। ऐसे मौक़े पर नंदू को अपनी खैरल्वाही जाहिर करने का मौका मिलता था। निदान यह बुड्डा विलकुल सिठया गया । होशहवास भी दुस्तत न रहते थे। मृत्यु के दिन समीप होने के जितने लक्त्या होने चाहिए, सब् इसमें आ गए। इस प्रकार के कृपण, कद्ये जीवन से जीनेवालों का यही तो परिणाम होता है, जो मानो आदमी के भले-बुरे होने की बड़ी भारी परख है। सुकृती मनुष्य की मरण-श्रवस्था ऐसी सुख की होती है कि किसी को माल्म नहीं होता कि कव उसके चोला से जान निकल गई; ञ्रानन-फानन पलक भॅजते-भॅजते शरीर से उसके

प्राण की यात्रा होती है। वह दुष्कृती, जैसा यह बुड्ढा था, महीनों तक पड़े अनेक यातना और यत्रणा भोगते हैं, पर प्राण-वियोग शरीर से नहीं होता।

एक दिन रात को यह कहरता-कहरता सो गया, और इसके सब पुराने नौकर भी नींद के बस हो गए कि नंदू ने ताली का गुच्छा, जो इसकी तिकया के नीचे रक्खा रहता था, धारे से, खींच वह संदूक जिसे धनदास अपना प्राण समभता था, श्राहिस्ते से खोल, काग़ज का पुलिंदा उसमें से निकाल लिया, और संदूक फिर बंद कर ताली वैसे ही तिकया के नीचे रख दिया । इसने पुर्लिदा उसी श्रहल्कारे को दिया श्रीर कहा-"'तुम श्रभी जाकर इस पुलिंदे को बाबू साहब को दे आत्रो, पर खबरदार होशियार रहना, यह बड़े काम का काराज है, इसमें से कोई भी गिर जायगा, तो बड़ा हर्ज होगा।" त्राहल्कारा सलाम कर पुलिंदे को अपनी कमर में कस रवाना हुआ। नंदू भी जाकर चुपके सो रहा, पर अपनी इस अभिसंधि में कृतकार्य होने की खुशी में देर तक इसे नींद न आई, सोचता था "लाखों की जायदाद मालमताल श्रव मेरे बाबुओं को बेखरखसे हाथ लग जायगी, बाबू से चहारूम मेरा ठहर गया ही है, तब क्या हमीहम कुछ दिनों में देख पड़ेंगे। चहारम क्या, यह बिलकुल माल मैं अपना ही समभता हूँ, क्योंकि बाबुओं को तो मैने अपने जाल में फँसा ही रक्खा है। बाबू के पास जो कुछ है, उसके सब कर्ता-धर्ता सिवाय मेरे दूसरा

हैं कीन। हा! हा! हा! मैं भी अपने फन में क्या ही उस्ताद हूँ, कैसे श्रपनी डॉक जमा रक्खी है कि श्रव बाबू के दरबार में मैं-ही-मैं हूं। उस उजडु पंडित चंदू ने हरचंद चाहा, कितना ही फटफटाया, पर उसकी एक भी दाल न गली। सब तरह पर बाबुओं को मैंने अपनी मूठी में करी तो लिया। छि. ! यह पडित भी श्रहमक्तों की जमात का एक नमूना देख पड़ा ; बदतमीजी की यह बानगी है, मानो शऊर श्रीर समभ के चश्मे पर बड़ा भारी पत्थर का ढोंका रख दिया गया हो। खूबी यह कि कौड़ी-कौड़ी मात हो रहा है, फिर भी अब तक अपनी शरारत से बाज नहीं आता। मै भी मौका तजवीज रहा हूँ, बचा को ऐसा फॅसाऊँगा, कि श्रव की बार जड़-पेड़ से उखाड़ डालूंगा, श्रौर श्रनंतपुर में कहीं इसका निशान भी न रह जायगा। मैंने एक बार पहले भी संदूक को खोला था, ताकि देखूँ इसमें क्या है, सिवाय श्रीर चीजों के उस पुलिदे को भी पाया, जिसमें पचास हजार के कई किता सिर्फ नोट के उसमें थे। दस हजार का एक किता तो मैने अपने लिए अलग उड़ा रक्खा। श्रीर भी कई एक दस्तावेज उसमें हैं। यहाँ से चलकर मैं सबों को ठीक करूँ गा। इसीलिये तो बुद्धदास को श्रपने घर के पास ही टिका रक्खा है, श्रौर सब तरह की नाजबरदारी उसकी उठा रहा हूँ। खासकर उस वसीयत को दुरुस्त करना है, जिसमें बुड्ढे ने मिट्टूमल के लिये कुछ इशारा कर दिया है। मिट्टू-ऐसे खूस देहकानी को इतनी

क्सीर रक्म मिलकर क्या होगी, इसे तो हम लोगों के हाथ में श्राना चाहिए। बाबुश्रों का रंग-ढंग देख घर की सब रक्म बड़ी सिठानी ने दाब रक्खी, दोनों बाबू मां के मरने के वादे पर कर्ज ले-लेकर इन दिनों अपना काम चला रहे हैं। श्रब इतनी कसीर रक्म एक साथ मिल जाने से छुछ दिनों के लिये सुबीता हो गया। ख़ैर, देखा जायगा। इसमें शक नही, श्राज में महीनों की कोशिश श्रीर तदबीर के बाद श्राखिर कामयाब हुआ।" इतने में उसे नींद श्रा गई. श्रीर वह सो गया।

## पंद्रहवाँ प्रस्ताव

नाधर्मश्चिरतो लोके सद्यः फलित गौरिव। शनैरावर्त्त मानस्तु कर्त्तुर्मूलानि /कुन्तिति॥ (मनु.)

श्रधम करने का फल श्रधमंकारी को वैसा जल्दी नहीं मिलता, जैसा पृथ्वी में बीज बो देने से उसका फल बोनेवाले को थोड़े ही दिन के उपरांत मिलने लगता है; किंतु श्रधम का परिपाक धीरे-धीरे पलटा खाय जड़-पेड़ से श्रधमीं का उच्छेद कर देता है।

श्रनंतपुर से श्राध मील पर सेठ हीराचंद का बनाया हुआ नंदन-उद्यान नाम का एक बाग़ है। हीराचंद के समय यह बाग़ सच ही नंदन-वन की शोभा रखता था। सब ऋतु के फल-फूल इसमें भरपूर फलते-फूलते थे। ठीर-ठीर सुहावनी लता श्रीर कुंज वृंदावन की शोभा का अनुहार करते थे। संगमर्गर की रिवशों पर जगह-जगह फीवारे जेठ-वैशाख की तपन में सावन-भादों का आनंद बरसा रहे थे। एक और इस बाग के बड़ी लंबी-चौड़ी बारहदुवारी थी, जिसमें हीराचंद नित्य अपने काम-काज से सुचित्त हो संध्या को यहाँ आते थे, पंडित, साधु, अभ्यागत तथा गुणी लोगों से यहीं मिलते थे. और अपने वित्त के अनुसार सबों का थोड़ा या बहुत, जो कुछ हो सकता सत्कार-सम्मान करते थे। अस्तु। हीराचंद की बात उन्हीं के साथ गई, अब उसको गाई गीत के समान फिर-फिर गाने से लाभ क्या?

श्राने के दिन पाछे गए, हिर से कियो न हेत , श्रव पछिताए क्या भया, चिहिया चुन गई खेत ।

जिस फलवत धरती में अमृत रसवाले दाखफल और केसर उपजते थे, उसी में काल पाय ॲटकटारे और अनेक कटेले पेड़ जम आए, तो इसमें अचरज की कौन-सी बात है! कालचक की गति सदा एक-सी रहे, तो वह चक्र क्यों कहा जाय—"नी-चैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।"

> गत. स कालो यत्रास्ते मुक्तानां जन्म विल्लेषु ; उद्युम्बरफलेनापि स्पृह्यामोऽधुना वयम् । 🕾

<sup>े ( &</sup>quot;उदुम्बरफलेनािव" के स्थान पर "उदुम्बरफलेम्योऽिष" पिढए ) वह समय गया, जब लताश्चों मे मोती पैदा होते थे। श्रव तो गूलर के भी चाले पड़े हैं।

बरसात का आरंभ है। रिमिक्सम-रिमिक्स लगातार पानी की छोटी-छोटी फूही ग्रीष्म-संताप-तापित वसुधा को सुधादान के समान होने लगीं। काली-काली घटाएँ सब श्रोर उमड़-उमड़ बरसने लगीं, मानो नववारिद वन उपवन, स्थावर जंगम, जीव-जंतु-मात्र को बरसात का नया पानी दे जीवदान से जितने दानी श्रीर वदान्य जगत् में विख्यात हैं, उनमें श्रपना श्रीवल दरजा कृथम करने लगे। या यों कहिए कि ये बादल जालिम कमबख्त जेठ माह के जुल्म से तड़पते. हाँपते, पानी-पानी पुकारते जीवों को देख दया से पिघल खिन्न हो श्रॉस् बहाने लगे। नदी-नाले उमड़-उमड़ श्रपना नियमित मार्ग छोड़ वैसा ही स्वतंत्र बहने लगे, जैसा हमारे इस कथानक के मुख्य नायक दोनो बावू बेरोक-टोक विवेक के मार्ग को छोड़, शरम त्रोर हया से मुँह मोड़, दुस्संग के प्रवाह में वह निकले। विमल जलवाले स्वच्छ सरोवर जिनमे पहले हस, सारस, चक्रवाक कलध्वनि करते हुए विचरते थे, उनके मटीले गॅदले पानी में अब मेंढक वैसे ही टर-टर करने लगे, जैसा इन बाबुत्रों के दरबार में, जहाँ पहले चंदू-सा मतिमान्, सुजान, महामान्य था, वहाँ नंदू तथा रग्यू-सरीखे कई एक त्रोछे छिछोरे बावू को दुर्व्यसन के कीचड़ में फॅसाय आप क़दर के लायक हुए। सूर्य, चंद्रमा, तारागण सवों का प्रकाश रात-दिन मेघ से ढॅप मंद पड़ जाने से जुगुन् कीडों की क़दर हुई, जैसा दुईंव-दिलत

भारत की इस आरत दशा में चारों ओर जब अज्ञान-तिमिर की घटा उमड़ श्राई, तो साधु, सदाचारवान, सत्पुरुष क़ही दर्शन को भी न रहे; भूठे, पाखंडी, दुराचारी, मकार पुज-वाने लगे। दिन में सूर्य का, रात में चंद्रमा का दर्शन किसी-किसी दिन घड़ी-दो घड़ी के लिये वैसे ही घुणाचर-न्याय-सा हो गया, जैसा श्रन्यायी राजा के राज्य में न्याय श्रीर इंसाफ कभी-कभी विना जाने श्रकस्मात् हो जाता है। पृथ्वी पर एकाकार जल छा जाने से भू-भाग का सम-विसम-भाव, तत्त्वदर्शी शांतशील योगियों की चित्तवृत्ति के समान, जाता ही रहा । हिंदोस्तान में बरसात का मौसिम बड़े आमोद-प्रमोद का समभा जाता है, श्रीर उस समय जब इस उन्नोसवीं सदी की श्राशाइशे श्रीर श्राराम रेल, तार इत्यादि कुछ न थे, सभी लोग बरसात के सबब श्रपना-श्रपना काम-काज छोड़ देने को लाचार हो जाते थे। यही कारण है कि जितने तिहवार श्रीर उत्सव सावन-भादों के दो महीनों में होते हैं, उतने साल-भर के बाक़ी दस महीनों में भी नहीं होते। उद्यमी श्रीर काम-काजी लोग भी जिनको विना कुछ उद्यम श्रौर परिश्रम किए केवल हाथ पर हाथ रख बैठे रहने की चिढ़ है, श्रीर एक च्चा भी ऐसा व्यर्थ नहीं गॅवाया चाहते, जिसमें वे श्रपने पुरुषार्थ का कुछ नमूना न दिखलाते हों। वे वर्षा ऋतु में शिथिल श्रोर ढीले पड़ जाते हैं; तो श्रावारगी श्रीर व्यसन के हाथ में अपने को सौपे हुए इन दोनों बाबुत्रों का क्या कहना ! . जिनको हर दम कोई नई दिल्लगी, नए शराल की तलाश रहती है। मसल है "एक तो तित लौकी, दूजे चढ़ी नीम"—

किम्ब्रुमो वैकृतं तस्य ।\*

रईस और प्रतिष्ठित लोगों में बरसात के दिनों में बाहरी श्रोर बाग़-बग़ीचों में श्रामोद-प्रमोद का श्राम-दस्तूर हो गया है। सुबीतेवाले सभी अपने इष्ट-मित्रों को साथ ले बहुधा बग़ीचों में जाय नाच-रंग, खाना-पीना दो-एक बार श्रवश्य करते हैं। ये दोनों बाबू तो जब से बरसात शुरू हुई, तब से रातोदिन बगीचे ही मे जा रहे, कभी आठवें-दसवें घड़ी-दो घड़ी के लिये घर आते थे। एक दिन साँभ हो गई थी; घटा चारों श्रोर छाई हुई थी; राह-बाट कुछ नजर न पड़ती थी; बग्गीचे के बाहर खेतों की मेड़ पर ठौर-ठौर खद्योत-माला हरी-हरी घासों पर हीरा-सी चमक रही थी; छिन-छिन पर गरजने के उपरांत काली-काली घटाओं में दामिनी कोधित कामिनी-सी दमक रही थी, सब ख्रोर सन्नाटा छाया हुआ था; केवल नववारिद-समागम से प्रफुल्ल भेक-मंडली

<sup>्</sup>र एक तो बंदर, दूसरे शराव के मद में मतवाला, तीसरे बीछी से उसा हुआ, चौथे पिशाच से प्रसित ऐसे की दशा का क्या कहना।

नाऊ की बरात के समान सब अलग-अलग ठाकुर बने टरटर ध्विन से कान की चैलियाँ मार रहे थे। एक ओर मीगुर अलग अपनी वाचाट वक्तृता से दिमाग चाटे डालते थे। पेड़ के पत्तों पर गिरने से वर्षा के जल का टप-टप शब्द भी सुनाई देता था। कभी-कभी पेड़ पर बैठे पखेरुओं का ओदे पंख मारने का फड़फड़ शब्द कान मे आता था। बारह- दुवारी भीतर-वाहर सजी और माड़-फनूसो से आरास्ता थी; रोशनी की जगमगाहट से चकाचौधी हो रही थी; जशन की तैयारी थी। नदू, हुमा और हकीम, तीनों बैठे प्याले पर प्याला ढलका रहे थे। दोनों वावुओं की हुस्नपरस्ती में धूम थी, इसलिये तमाम लखनऊ और दिल्ली के हसीन यहाँ आ जुटे थे।

बुद्ध् पॉड़े अफीम के भोंक में अंघता तलवार की मुठिया हाथ में कस के गहे डेहुड़ी पर बैठा हुआ मानो वरीय रहा था—''कहॉ-कहॉ के चौपट चरन इकट्टे भए हन, अस मन हात है कि इन हरामखोरन का अपन बस चलत तो काला-पानी पठे देतेन। हाय! यह वही बाग और बारहदुआरी अहै, जहॉ इनिहन बरसात के दिनन मा नित्य वेद-पाठ और बसत-पूजा हात रही। अनेकन गुनी जनन केर भीर-की-भीर आवत' रही, और बड़े सेठ सबन केर पूजा-सम्मान करतु रहे, तहॉ अब भॉड़, भगतिए, रंडी, मुंडी पलटन-की-पलटन आय जुरे हैं। एक बार एक मुसलटा बारहदुवारी के भीतर घुस गवा रहा,

तब बड़े सेठ साहब सगर वारहदुआरी धोआइन रहा, वही श्रव निरे मुसलमानै मुसलमान भरे हैं। न जानै इन दोनों बाबुत्रमन का का है गवा। नंदुत्रा का सत्यानास होय, कैसा जादू कर दिहिस है कि चंदू महाराज और सेठानी बहू हजार-हजार उपाय कर थकीं, कोउनौ भॉति दोनों बाबू राह पर नहीं श्चावत । वादिना बाबू बुद्धदास का बुलवाइन रहा, हम रात के वहिके घर गइन रहा. पर एहका कुछ भ्याद न खुला, श्रोकर बाबू से गिष्ट पिष्ट अच्छी नहीं। ऊ तो बड़ै कजाक श्रीर जालिया है।" हमने अपने पढ़नेवालों को इस सच्चे स्वामि-भक्त का परिचय एक बार श्रीर दिलाना इसलिये उचित समभा कि यह मनुष्य भी हमारे इस क्रिस्से का एक प्रधान पुरुष है; यह आगे बड़ा काम देगा, इसलिये इसे हमारे पाठक याद रक्खें।

अब और एक नए आदमी का परिचय यहाँ पर देना
मुनासिब जान पड़ता है, क्योंकि ऐसे दो-एक और लोगों
को बिना भरती किए हमारे कथानक की शृंखला न जुड़ेगी।
वयक्रम इस पुरुष का २५ और ४० के भीतर था, नाम इसका
पंचानन था। पंचानन के जोड़ का दिल्लगीबाज और रसीली
तिबयत का आदमी कम किसी ने देखा या सुना होगा।
मनुष्य चाल-चलन का किसी तरह बुरा न था, बिलक चंदूसरीखे शुद्ध-चरित्र को मैत्रो के भरपूर लायक था, और कसौटी
के समय चाल-चलन की शिष्टता भी इसमें चंदू ही के

टकर की थी, इसी से चदू से इसकी पटती भी थी श्रीर श्रनंतपुर की छोटी-सी बस्ती में दोनों का घर भी एक ही जगह पर वरन् सटा-सटा था। दोनो के घर के वीच केवल एक दीवाल-मात्र का अंतर था। गंभीरता या संकोच का यह जानी दुश्मन था। मुंसिको तक की मुख्तारी एक मामूली ढरें पर कर लेना, जो कुछ मिले, उतने ही से अपने लड़के-बालों को खाने-पीने से सब भाँति प्रसन्न रखना, 'न ऊधो के देने न माधो के लेने" श्रीर सॉम को निश्चित लंबी तान सो रहना, केवल इतने ही को यह अपने जीवन का सार सममता था। श्रच्छा खाना, श्रच्छा पहनने का इसे हद से जियादह शौक था, तेहवार और कचहरी में तातील का बड़ा मुश्ताक था। किसी के यहाँ जियाफत में शरीक होने का इसे बड़ा हौसिला था । किसी के यहाँ कुछ काम पड़ने पर दावत खाना या उसको वेवकूफ बनाय जियाफत दिलवाने में यह बहुत कम फ़र्क सममता था। सारांश यह कि इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जिसमें कुछ हॅसी व दिलबह्लाव हो, वही करना। हर हाल में ख़ुश रहना श्रीर दूसरों को ख़ुश रखना इसका सिद्धांत था। इसी से क्या छोटे, क्या बड़े, सब उमर के लोगों से यह मिलता था. श्रीर उचित तथा योग्य बर-ताव से सबो को प्रसन्न रखता था। जिस तरह अपने हम-डमरवालों से मिलता था. उसी तरह कम उमरवाले लड़को से भी मिल उनको राजी कर देता था। वरन् इसके मसखरे-

पन से बूढ़े लोग भी ख़ूश रहते थे और कोई इसे बुरा न कहता था। यह बात तो कभी इसके मन में आती ही न थी कि ऊँचे पद से श्रीर रुपए के कारण मनुष्य की प्रतिष्र श्रौर इज्जत में कुछ श्रंतर श्रा सकता है। इसलिये जहाँ कहीं कुछ चुटकी लेने का अवसर मिलता था, यह विना कुछ बोले नहीं रहता था. चाहे वह आदमी कोड़ी-कोड़ी का मुहताज हो या करोड़पती क्यों न हो। संसार में यदि किसी से दबता था, या किसी की बुजुर्गी करता था, तो केवल चंद्रशेखर की। पंचानन के मन में चंद्रशेखर का ऐसा रोव जमा हुं आ था, जिसे ल्याल कर अचरज होता था। यद्यपि चदू से भी कभी-कभी यह दिल्लगी छेड़ बैठता था. किंतु दे-एक गंभीर विचार की भावना कभी को कुछ देर के लिये इसके मन में अवकाश पाती थी, तो चंदू ही के बार-बार की नसीहत श्रौर उपदेश से ! मसखरापन का वर्ताव यह साधारण रीति पर सबके साथ रखता था, कितु मन में सोचता था कि हम वड़े गौरव के साथ लोगों से बर्तते हैं। इस तरह यह लोगों के बीच श्रपने को खिलौना बनाए था सही, पर सबों का सेवक श्रौर सबसे छोटा अपने को मानता था। सर्व-साधारण में यह परोपकारी विदित था, श्रीर श्रपने इल्तियार-भर जो किसी का कुछ भला हो सके, तो उससे मुँह नहीं मोड़ता था। घमंड का इसमें कहीं लेश भी न था, सूरत भी भगवान् ने इसकी ऐसी गढ़ी थी कि इसे देख हॅसी आती थी। बड़ी

लंबी नाक, नीचे को भुंके हुए छोटे-छोटे मोंछे, परत कर, पेट के उपर दोनो खड्डेदार छाती-जैसा किसी गहरी नदी के उपर आगे की ओर भुका हुआ कगारा हो। बाल सुफेद हो चले थे, पर जुल्फ सदा कतराए रहता था। अस्तु, आज के जलसे में यह भी शरीक था। वहाँ हुमा को देख वह बोला—"बाबू ऋदिनाथ, तुमने ऐसा चुंबक पत्थर अपने पास रख छोड़ा है कि किस पर इसकी कोशिश का असर नहीं पहुँच सकता? ठीक है, ऐसी सोने की चिड़िया आपके हाथ लगी है, तभी तो आपने हम लोगों को बिलकुल भुला दिया।"

ऋदिनाथ—खैर, गड़े मुरदे न उखाड़िए, बतलाइए, श्रव श्राप लोगों की क्या खातिरदारी की जाय (जूही का एक-एक गजरा सबों के गले में छोड़ )। चिलए, श्राप लोगों को बाग की सैर करा लावे (एक बड़ी भारी संदूक दो कुलियों के सिर पर लदाए हुए रम्यू को दूर से श्राता देख)। लाश्रो-लाश्रो, श्रच्छे वक्षत से लाए।

सव लोग—'यह क्या है ? यह क्या है ?" (संदूक़ खोल सब लोग एक-एक बाजा उठा लेते हैं )—वाह रे ! रम्यू महाराज, अच्छी जून यह तुहका तुम लाए, और क्या हिसाब से लाए कि डेढ़ कोड़ी बाजे और यहाँ डेढ़ ही कोड़ी बाजे के बजवइए भी।

नंदू-(ऋद्धिताथ से ) बावू साहब, हमने कहा था, बाजे

चाहिए।

हरगिज जियादह न होंगे, बल्कि हुमा की हाथ फिर भी बाजा

से खाली ही रहा।
पंचानन—श्रच्छा, श्राप लोग श्रपना-श्रपना बाजा ले चुके
हों, तो हम 'प्रोपोज़' करते हैं कि हुमा हम सब लोग बाजा

बजानेवाले की बैंडमास्टर की जाय।

नंदू—मैं श्रापके इस प्रोपोजल को सेकंड करता हूँ। (मन में) हुमा या ये दोनों बाबू सेब इस वक्त मेरे क़ब्जे में हैं हुमा में हुमापन पैदा करनेवाला भी मैं ही हूँ।

श्राज यह पुराना चंडूल पंचानन श्रच्छा श्रा फंसा। यह उस गँवार पंडित का जिगरी दोस्त है। यह भो मेरे दल में श्राज श्रा शरीक हुश्रा, इस बात की मुमें बड़ी ख़ुशी है। बुद्धदास के जरिए मैंने जो कार्रवाई की थी, उसमें भी में भरपूर कामयाब हुश्रा, सच है, ऐव करने को भी हुनर

बुद्धू पॉड़े अभीम के मोंक में एक बारगी चौक पड़ा, और अपने सोमने पुलिस के दो आदिमयों को बातचीत करते देख चौकिन्ना हो पूछने लगा—"तुम कौन हो ? किसके पास आए हो ?"

पुलिस—सेठ हीराचद के वली अहद ऋदिनाथ व नंदू व बुद्धदास तीनों कहाँ हैं ? उनके नाम का वारेंट है, तोनों फ़ौजदारी सिपुर्द हुए हैं। साथ हथकड़ी के तीनों को अदालत

में हाज़िर करने का हुक्म हमें है।

युद्ध — (मन में) हमने तो पहले सोचा था कि इन चौपटहों का साथ हमारे बाबू को किसी दिन खराब करेगा। जो वात आज तक इस घराने में कभी नहीं हुई, उसकी नौवत पहुँची, तो अब बाकी क्या रहा। सब है, बुरे काम का बुरा अंजाम। देखिए, आगे अब और क्या-क्या होता है ?

#### सोलहवाँ प्रस्ताव

छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति । ~ मेरे मन कुछ त्रौर है, कर्ता के कुछ त्रौर ।

सब लोग अपनी-अपनी पसंद के माफिक स्वच्छंद आमोदप्रमोद में लगे हुए थे। एक और प्याले पर प्याला चल रहा था,
दूसरी और पौ छक्के का शगल शुरू था कि अचानक इस
स्वबर के जाहिर होते कानो कान सब आपस में कानाफूसी
करने लगे। एकबारगी सन्नहटा छा गया। नदू का चेहरा जर्द
पड़ गया। वहाँ से निकल जाने की तदबीर सोचने लगा।
दोनो बाबू भी घबरा गए और इस ख्याल मे थे कि नंदू
उनका दिली खैरख्वाह है, अपने ऊपर सब ओड़ लेगा, उन.
दोनो पर ऑच न आवेगी। इधर नंदू इस फिकिर में लगा
कि जिस इलजाम पर वारेट आया है, वह इन बाबुओं पर
थाप दे, तो हम साक बरी रहे। सच है 'आपरसु मिन्न'

न दुख में श्रौर भी दुख पडते हैं।

६८ , सौ श्रजान और एक सुजान

जानीयात्" और इसी यह में लगा कि किसी तरह से चंपत हों। अस्तु, और सब लोग किसी-न-किसी वहाने वहाँ से खिसकने लगे, पर नंदू की कोई घात निकलने की नहीं लगती थी। इतने में घर से एक दूसरी खबर आई—"सरस्वती बहुत बीमार हो गई है, उलटी साँस चल रही है, जल्दी घर चलो।"

छोटे बाबू की दो वर्ष की लड़की सरस्वती दोनो बाबुखों को वहुत हिली थी। घर में कोई छोटा लड़का न रहने से सब उसे वहुत प्यार करते थे. श्रीर वह घर-भर की खिलौना थी। बाबू को दोचंद तरद्दुद में पड़े देख सब लोग बड़े फिकिर में हुए, किंतु नंदू के आकार और चेष्टा से माल्म होता था कि इसे वाबुद्यों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, केवल अपने बचाव के प्रयत्न में ऋलवत्ता लग रहा है। पंचानन, जो कभी वावुद्यों के किसी जलसे छौर नाच-रंग में छाज तक शरीक न हुआ था, और वावृ के दिली दोस्तों से इसकी जियादह रब्त-जन्त न रहने से अच्छी तरह उनके गुप्त चरित्र और छिपे चाल-चलन से वाकिफ न था, नदू की उस समय की ख्याई से अचरज से आया। यदापि पंचानन तरद्दुद और फिकिर से कोसों दूर हटता था, पर इस समय बावुको को ऋत्यंत उदास, व्याकुल ओर चितासम्न देख यह भी सन्नहटे में आ गया। कुछ इस कारण भी कि चढू का, जिसे यह सबसे अधिक मानता

था, सेठ के घराने से बहुत लगाव सम्भ दोनों, के साथ इसे

हमद्दीं हो आई; नंदू पर इसे कोध भी आया कि यह धूर्त नमकहराम इस मुसीवत और चवकुलिश से किसी तरह रिहाई न पा सके, और इसके फॅसाने की फिकिर में हुआ। पचानन मुसिफी तक की वकालत की सनद हासिल किए था, इमिलये कान्न की बार। कियों को भी भरपूर समस्ता था। नदू को बातों में फॅसाय वाबुओं को ऑख के इशारे से वाग के पिछवाड़े की खिड़की से बाहर निवाल दिया।

पंचानन—( नदू से) बावू नदलाल, आप ऐसे सयाने की आ इन बगुलों के दल मे कैसे फॅसे? आपको तो अपनी चालाकी का दावा था। 'क्या ख्व फॅसा कफस में यह पुराना चंहूल—लगी गुलशन की हवा दुम का हिलाना गया भूल।" सच है, सयाना की आ जरूर गलीज खाता है। खैर, अब दतलाओ, उस्तादों को क्या नजर करोगे, हम इसमे पैरवी कर तुम्हे अभी इस मुसीबत से रिहा करे।

नतू - आप यकीन न लावेगे, मेरा इसमें कोई कुसूर नहीं है इन बावुओं ने सुके भी फॅसाय खराब किया।

पचानन—जो । आप ठीक कह रहे हैं । भला किसे शामत सवार है कि आप की वात पर यकीन न लावे। हम क्या हमारे वाप-दादा अपने-अपने वक्त. में सब आप पर यकीन लाए हुए थे। वल्लाह, ऐसे नए नबी पर जो यकीन न लाया, तो कीन दूसरे पैराबर, आवेगे, जो हम-ऐसे गुनहगारों का गुनाह माफ करेंगे। हाल में हमारे प्रपितामह की भेजी। हुई हमारे नाम की एक चिट्ठी त्राई है कि बाबू नंदलाल जो कहें, उसमें एक शोशा भी गलत न समको । तब भला मुमकिन है कि त्रापकी बात का यकीन न करें ?

नंदू—त्राप तो ठट्ठों में उड़ाते हैं, यह मौका दिल्लगी का नहीं है।

पंचानन — जी नहीं, दिल्लगी की इसमें कौन-सी बात है, उस वक्त दिरुलगी, अलबत्ता थी, जब खूब गुलक्षरें उड़ते थे। खेर, बाबुओं के बचाव की सूरत बिलफैल किसी-न-किसी ढंग से हो जायगी। बाबू दोनो चंपत भी हो गए, अब आप अपनी कहिए।

नंदू—(सब श्रोर देख) (स्वगत) हाय! बांबू क्या चले गए, तो श्रव यह सब बला हमीं को सहना पड़ेगी। पंचानन चालाकी में हमसे भी दूना जाहिर होता है, श्रीर हमको फँसाने के लिये इसने मन में तय कर लिया है, तो श्रव हमारा निस्तार कठिन मालूम होता है। ख़ैर, श्रव इसी की खुशामद करें (प्रकट) बाबू पंचानन, श्राप चाहे, तो मुके भी यहाँ से निकाल सकते हैं, मै श्रापका बड़ा एहसानमंद हूँगा।

पंचानन आप कुछ संदेह न करे, मै आपकी भरपूर खबर लूँगा। (वारेटवालों को बुलाकर) बाबू ऋदिनाथ तो यहाँ नहीं हैं, और यहाँ आए भी नहीं। बाबू नदलाल अल-बत्ता हाजिर हैं, इन्हीं से बुद्धदास का भी पता आपको लग जायगा। (नंदू से) नंदलाल, बाबू अब कहिए, जो कुछ आपको

कहना हो; बुद्धदास के गिरफ्तारी के जिम्मेवार भी श्राप ही हैं। (दारोगा से) दारोगा साहब, वावू नंदलाल बड़े रईस हैं, इनके साथ किसी तरह की रियायत हो सकती हो, तो में सिफारिश करता हूं, कर दीजिए। क्योंजी बाबू नंदलाल, यही आपका मतलब न था कि मै अपनी श्रोर से श्रापके लिये न चूकूँ १ खेर, मैं श्रब जाता हूँ, दारोगा साहब श्रीर श्राप दोनो श्रापस मे यहाँ निपटते रहिए।

#### सत्रहवाँ प्रस्ताव

श्रपना चेता होत नहिं, प्रभु-चेता तत्काल ।

पंचानन नदू को उसी वारा में पुलिस के दारोगा से मिलाय आप चंपत हुआ। टारोगा अपने ढंग पर था कि इससे कुछ पुजावे भी, और बात-ही-वात में इससे कबुलवा भी ले कि 'मै कुसूरवार हूँ।" इधर नंदू अपने ढंग पर था कि टारोगा को जरा भी उस बात की टोह न लगे, जिसके लिये वारेट आया है, और फॅसे, तो हम और वाबू दोनो इसमें शामिल रहें। बाबू भी शरीक रहेंगे, तो मुक़द्दमें की भरपूर पैरवी की जायगी। मैं अकेला पड़ गया, तो वे मौत की मौत मरा। नंदू—(मन में) पंचानन का यहाँ से चला जाना मरे हक

में निहायत मुलिर हुआ। वेशक मैने गलती की, जो इसे अपनी जमात मे शरीक किया। मैंने कुछ और सोचा, यहाँ कुछ और ही वात हो गई। यह तो मैं जानता था कि यह उसी चंदू का

दोस्त है, लेकिन मैने समभा कि यह ठठोल. दिल्लगीवाज. मुफ्त-खोरा है; हमेशा अपने को खुश रखना किसी दूसरे को फॅसाय दिल्लगी देखना और हमेशा आराम से जिद्गी काटना इसका मकूला है। इसी से मैने अपनी जमात में इसे बुलाया भी. पर इस वक्त, की कार्रवाई से मैं इसे पहचान गया। यह चंदू का निहायत सच्चा दोस्त है, चालाक तो पंचानन वेशक है, कितु बड़ा खरा, बेलौस श्रोर सञ्चा श्रादमी है। जान पड़ता है, यह मेरे आमालों को जानता है, क्यों कि अब मै खयाल करता हूँ, तो इसे छनक मेरी श्रोर से तभी से थी, जब से इसने यहाँ कदम रक्खा। क्या तत्राउजुन यह वारेट भी चटू श्रौर पंचानन दोनो की सॉट में आया हो। खैर, यहाँ तो मैं इस मरदूद दारोगा से किसी भॉति निपटे लेता हूँ, पर मेरे घर पर मेरी ग़ैरहाजिरी में यह पंचानन और चंदू दोनों मिल कोई फसाद बरपा करेगे कि सुभे ज़रूर फॅस जाना पड़ेगा। बुद्धदास का भी नाम इस वारेंट में हैं. उसे विलकुल इसकी खबर नहीं है, उसको भी चंदू तके हुए है। वाव्को तो वह किसो-न-किसी तदबीर से बचा लेगा, यह मुसीबत मुभे श्रौर बुद्धदास, दोनो को मुगतना पड़ेगी। खैर, तो अब इमें टटोले; देखे, यह किसी तरह मेरे चंगुल में आ सके, तो बहुत अच्छा हो। (प्रकाश) हुजूर, मै रारीब आदमी हूँ, और सब तरह पर बेकसूर हूँ, मै तो जानता भी नहीं, यह क्या बात है। हाँ, अलबत्ता इन वाबुओ का मेरा दिन-रात का साथ है। खैर, अब मेरी इज्जत हुजूर के हाथ है,

सुमें आपकी खिद्मत करने में भी कोई उज नहीं है। मेरी जैसी श्रोकात है, बाहर नहीं हूँ।.

दारोगा—(मन में) मैं इस बदमाश को खृत्र जानता हूँ। इसमें शक नहीं, इन बाबुत्रों को इसी ने खराब किया है। वाबुत्रों को क्या ! इसने न जानिए कितने रईसों को विगाड़ डाला। इस मूँ जी को तो मैं बहुत दिनों से तके था, कई बार मेरे चंगुल में आया, पर अपनी चालाकी से बचता चला गया। अच्छा, पहले इसे टटोले तो, इसमें कहाँ तक दम है। सुके पूरा विश्वास है, यह सब शरारत इसी की है। पर तो भी इससे पता लग-जायगा कि इन वाबुंत्रों की कहाँ तक इसमें दम्तं-टाजी है, और कौन-कौन लोग इसमें शरीक हैं। मैने उस हैरत-अंगेज बुद्धदास की भी फिकिर कर रक्खी है। सेठ हीरा-चंद की शराफत का खयाल कर इन बाबुओं पर मुफे भी रहम आता है, पर इन वदमाशों को तो हरगिज न छोड़ूंगा। (प्रकाश) कहिए, आप क्या कहते हैं । इज्जत तो इस नाजुक जमाने में, मैं हूँ या आप हों, बचा रहना खूदा के हाथ में है. इसोलिये अङ्गलमद लोग फूँक फूँक पाँव रखते हैं। मसल है 'सॉच को ऑच क्या ?" अगर आप इसमे है नहीं, तो डर किस बात का। "कर नहीं, तो डर क्या ?" अवालत इंसाफ़ के लिये है, वहाँ दूध का दूव पानी का पानी छान-चीन अलग-अलग कर दिया जाता है, आप वेफिकिर रहें, क़ुसूर नहीं किया, तो तुम्हारा कुछ न होगा।

नदू—जी हॉ, माफ कीजिए, आपकी बात कटती है। अदा-लत में इंसाफ होता है, यह आप नाहक कह रहे हैं। उलटे का सीधा, सीधे का उलटा वहाँ हमेशा होता है। इंसाफ तो ऐसा ही कभी साजनादिर होता है। दूसरे यह कि अदालत तो रुपए की है। अदालत ही पर क्या, रुपए से क्या नहीं होता। खैर, हुजूर से मैं तकरीर नहीं किया चाहता, आप जो कहें, मैं उसे अंगीकार किए लेता हूँ।

दारोगा—( मन में ) बुराइयों के करने में इसका जहबा खुला है। श्रदालत ऐसे-ही-ऐसों की करतूत से बिगड़ती जाती है। अक्सर रुपए के जोर से यह अब तक बचता चला आया, इसी से इसके दिमारा में यह बात समाई हुई है कि अदालत रुपए की है। खँर, तुम बचा हमी से ठीक लगोगे। (प्रकट) ''मुक्ते यकीन कामिल हो गया कि तुम जरूर इसमें क़ुसूरवार हो, वह कोई दूसरा खकीफ मामला रहा होगा, जब तुम रुपए के खर्च से बच गए। जानते हो, यह कैसा टेढ़ा मुकदमा है; जनाब ये जाल के मुकद्मे हैं, इसमें चौदह श्रीर डा-मिलं की सजाएँ हैं। ऐसे-ऐसे गंदे ख्यालों को दूर रखिए कि ऋदालत में उलटे का सीधा और सीधे का उलटा होता है। अदालत इसाफ के लिये है। ऐसे लोगों ने, जैसे आप हैं, अलबत्ता अदालत को वटनाम रक्खा है।"

चौद्ह और डामिल का नाम सुन इसका चेहरा जद

पड़ गया, नस-नस हीली हो गई। जो समके था कि मैं अपनी चालाकी से वच जाऊँगा, और पुलिस को भी अपना तरफदार कर लूँगा, वे सब उम्मीदे जाती रहीं, गिड़गिडाकर बोला—'अच्छा, तो अब मेरे निस्तार की क्या सूरत हो सकती है ? आप निश्चय जानिए, मैं वेकुसूर हूँ, बाबू का मेरा दिन-रांत का साथ है, इससे आपको मेरी और भी शक है, और मैं भी खरावी में पड़ता हूँ।"

दारोगा-जी हॉ, ठीक है, श्राप विलक्कल वेकुसूर हैं। तुम सममते हो, मेरे श्रामाल छिपे हैं । जनाब, श्राप ही ने वावू को भी खराव किया । श्राप-ऐसे लोगों का ऐसे-ऐसे मुकदमों से निस्तार होना मानो छावारगी और बुराई को फरोग पाने के लिये इशितयालक देना है। अच्छा, श्राप तो अब रवाना हों, उन दोनों की भी फिकिर की जायगी । नकीत्रली । लो, तुम इन्हें ले चलो, मैं श्रव बावू श्रीर बुद्धदास के लिये जाता हूँ। खैर, बावू को तो मै जानता हूँ, बुद्धदास का पता क्योंकर लगाऊँ ? वावू नद्लाल, आप वतला सकते हैं, बुद्धदास कहाँ मिल सकेगा। मै समभता हूँ, बुद्धनास का नंबर तुमसे वहुत चढ़ा-वढ़ा है, बिक उसी के भरोसे तुन्हें भी ऐसे-ऐसे कामों के लिये हिम्मत होती है।

नंदू-मै सच कहता हूँ बुद्धवास से मुक्ते कोई सरोकार

नहीं है, सिर्फ इतना ही कि वह भी कभी-कभी बाबू साहब के यहाँ आया-जाया करता है। मुक्ते तो यह भी खबर नहीं है कि वह कौन-सा काम है, जिसके लिये आप मुक्ते और बुद्धदास को इस वारेट में गिरफ्तार करते हैं।

दारोगा—जी हॉ, आप कुछ नहीं जानते. आप तो कोई मुनिरख हैं। खैर, मुभे इससे क्या गर्ज है, मुभे तो अदालत के हुक्म का तकमीला करने से गर्ज है। आप वहीं जाकर अपनी सफाई कर लेना। लो, इसके हाथ में हथकड़ियाँ छोड इसे ले जाओ, मै अब उन दोनों के तलाश में जाता हूँ।

### अठारहवाँ प्रस्ताव

पानी में पानी मिले, सिले कीच में कीच।

सवेरे की नमाज से फ़ारिग़ हो अफ़ीम के नशे के भोंक में अवते हुए कोतवाल साहब कुर्सी पर बैठे सोच रहे हैं "कोतवाली का भी क्या ही नाजुक काम है। उधर शहर के आवारा और बदमाशों को दाब में रखना, और उनके जरिए मतलब भी निकालना, इधर रईसों पर भी चाप चढ़ाए रहना, ऐसा कि जिसमें कोई उभड़ने न पावे। जट से मैजिस्ट्रेट तक सबको अपनी कारगुजारी से खुश रखना और उनके खयाल में सुर्ख़रुई हासिल किए रहना कितना मुश्किल काम है। सुबह से शाम तक ऐसे-ऐसे

पेचीदह भगड़े आ पड़ते है कि कुछ कहा नही जाता। उस दिन उस जौहरी के दस हजार के जवाहिरात उड़ गए । मुक्ते मालूम है, जिन लोगो का यह काम है । पता भी मैने लगा लिया है, पर जीहरी मरदूद बड़ा कजाक काइयाँ है, एक मभी नहीं गलाना चाहता और बातों-ही-बात से काम निकालना चाहता है। मैने सोच रक्खा है, श्राघे पर मामिला तय करेगा, तो खैर वेहतर, नही बचा कुल से हाथ घो बैठेगे । ५०० रुपए रोज विना पेदा किए दातुन करना हरान है। अन्छा, फिर हमारा गुजारा भी तो किसी तरह होना चाहिए। वड़े-वड़े नवावो का जो खर्च न होगा, वह हम अपने जिम्मे बॉधे हैं। १० रुपए रोज बी बन्नो को जरूर हो चाहिए ; किले सी वड़ी भारी इमारत जुदा छेड़े हुए हैं. जिसमे लक्खों रुपए सोख गए। हमनिवाले दस-पॉच टोस्त दस्तरखान के शरीक न हों, तो नाम में फर्क पड़े। चार-चार फिटन, कोतल सवारी के घोडे वरौरा का सव खर्च कहाँ से आवे. आलिर अल्लाहताला को हमारी भी तो फिकिर है। रोज नया शिकार न भेजे तो इतना बड़ा श्रटाला कैसे पार हो-(पीनक से जग) कोई है। अबे त्रो फहमुत्रा। (थोड़ा ठहर) अवे छो फ्हमुआ। (थोड़ा ठहर) अवे ओ फ़हमुक्रा! मर गया क्या ?

फ्ह्मुआ—हॉ साहब हे आएउँ ( ऑख मीजता हुआ नीद में भरा आता है )

١

कोतवाल—हरामजाटा अभी तक पड़ा-पड़ा सोता ही था; तू अपनी इस आदत से बाज न आएगा। बीसों मरतवा कह चुके। तुभे होश नहीं आता, समभेरह, खाल खिचवा लूँगा।

फ़हमुत्रा—हुजूर माफ करे, कसूर भा, त्रब त्रागे से ऐसा न करिहों। (हुक़्क़ा भर सामने लाय रख देता है)

(कोतवाल हुझके की निगाली होठों के नीचे दाब पीन्क , में आय फिर मन में ) इसमें कुछ शक नहीं, कोतवाली का श्रोहदा भी एक छोटी-सी बादशाहत है, मगर हुकाम जिला अपने चंगुल में हों,तब। पहले जो साहब थे, उन्हें तो मैने ्.न्वूब सॉट रक्खा था। शहर के इ'तजाम का कुल दारमदार साह्य ने मुम पर छोड़ रक्खा था; जो चाहता था, सो करता था। क्या कहें, साहत्र हमारे वड़े ख़ूबी के आदमी थे। लोगों ने बंहुतेरा मेरे खिलाफ कान भरा, पर उन्होंने एक न सुना। जो याफ्त मुक्ते उनके जमाने में हो गई, वह अब काहे को होना है । नया कलट्टर बड़ा सख्त-मिजाज माल्म होता है. श्रादमी यह वेलौस जरूर है, मुमे उम्मीद नहीं होती कि यह किसी तरह मेरे चंगुल में आ सकेगा। वेलौस और बड़ा मुंसिफ-मिजाज है ; रैयत की भलाई का भी उसे बहुत खयात है। खैर, देखा जायगा। कल से एक नया शिकार हाथ आया है, तीन वारेटगिरफ्तारी अदालत से, मेरे पास त्राए हैं; इस बारेट में सेठ हीराचंद के घराने के लोग शामिल हैं। मुकदमा यह ऐसा हाथ आया है कि खूब ही पाकेट

गरम होने का मौका मिलेगा, ४ तोड़े भी हाथ न आए, तो कुछ न हुआ। इधर कई दिनों से बिलकुल खाली जाता था, अल्लाह ने एक साथ भारी रकम भेज दो। कल रात बी वन्ना कड़कविजली और भूमड़ के लिये भगड़ रही थी, यह रकम गोया उसी के नसीव से हाथ श्रावेगी। दारोगा सुजानसिह श्रौर नक़ीत्राली कास्टेबिल को मैने इसके लिये तनात किया है, मालूम नहीं क्या हुआ। (पीनक से जग एक फूँक हुक्के की ले )—अबे फहमुत्रा, नामाकूल कैसी तंबाकू भर लाया है, कलेजा तक मुलस गया। श्रहमक तुमसे हजार मरतवा कहा गया, तू अपनी श्रादतों से बाज न त्राएगा। त्राठ रुपए सेरवाली तबाकू जो त्रभी कल मिट्ठू तबाक़्वाला नजर दे गया, उसे क्या किया, क्यों नहीं भरा ?

फहमुस्रा—साहव, भूल गएउँ है, भरे लावत हो। ( नकीस्रली सलाम कर नदू को सामने हाजिर कर)

'हुजूर, यह तो मिले हैं, बाकी दोनो की फिक्र में दारोग़ा साहब गए हैं।"

कोतवाल—आहा । आप हैं कहिए आप तो बाबू साहब के बड़े दोस्त हैं। (मन में) खेर, पहले इसी मूं जी से निपट ले। यह बड़ा बदमाश और चालाक है। अच्छा, आज चगुल में आया। (प्रकाश) आप लोग देखने ही के सुकेदपोश हैं, पर काम जो आप लोगों से बन पड़ता है, वह एक हकीर छोटे-से-

.११० ं सौ अजान और एक सुजान

छोटा आद्मी भी न करेगा। उस जाली दस्तावेज में आप का भी दस्तखत है। सच वतलाओ, तुमने किस तरह उस पर दस्तखत किया। आप तो कानून से भी वाकिक हैं, अदालत की

दस्तलत किया। आप तो कानून से भी वाकिक हैं, अदालत की बातों को अच्छी तरह समभते हैं, तब, मालूम होता है, इसमें कुल शरारत आप ही की है।

नंदू — हुजूर, जब वह दस्तावेज जाली है, तब मेरा दस्तखत भी जाल से बना लिया गया, तो इसमें अचरज क्या है। कोतवात — ख़ेर, तुमने भी यक्रार किया कि दस्तावेज

जाली है, और यही तो सेरा मतलब है। (नकी अली से) अच्छा, इसे ले जाओ, पहरे में रक्खो। उन दोनो को भी

श्रा जाने दो, तो जो छुछ कार्रवाई होगी की जायगी। जन्मीसवाँ प्रस्ताव

् विपदि सहायको बन्धुः। 🕾

तिशा का अवसान है। आकाश मे दो-एक चमकीले तारे अब तक जुगजुगा रहे हैं। अक्णोदय की अक्णाई से पूर्व दिशा मानो टेसू के रंग का वस्त्र पहनं हुए दिननाथ सूर्य की अगवानी के लिये उद्यत-सी हो अपनो सौत पश्चिम दिशा को ईच्यी-कलुषित कर रही है। लोग जागने पर रात के सन्नहटे को हटाते हुए अपने-अपने काम में लगने की तैयारी करते

सब और कोलाहल-सा मचाए हुए हैं। कोई सबेरे उठ भगवान्

🦇 जो विपत्ति में सहायता करे, वही वंधु है।

के पिवत्र नामोचारण में प्रवृत्त हैं; कोई शौच कर्म के लिये हाथ में सोंटा श्रौर लोटा लिए विहिमू मि को जा रहे हैं; कोई दंत-धावन के लिये वृत्त की डालियाँ तोड़ रहे हैं; कोई अपने छोटे-छोटे वालकों को गुरूजी के यहाँ ले जा रहे हैं, कोई मचलाए हुए लड़कों को फुसला रहे हैं; खेतिहर बैल श्रौर हल लिए खेत की श्रोर जा रहे हैं।

ऐसे समय सुजानसिंह दारोगा तीन कांस्टेबिल साथ लिए बावू की कोठी के द्वार पर यमदूत-सा, आ बिराजे, और यही कोशिश में थे कि ज्यों ही दोनो बाबुओं में से कोई भी बाहर निकले कि उन्हें बारेट दिखा गिरफ्तार कर ले।

बावुओं की हवेली के पिछवाड़े खिड़की-सा एक छोटा द्रवाजा जनाने मकान का था। हीराचद के समय तो बीसों दास-दासी भोर ही से अपने-अपने टहल के काम में लग जाते थे, पर वह तो अब किस्सा-किहानी की बात हो गई। पर अब भी मखनिया नाम की पुरानी चाकरानी, जो हीराचद की स्त्री के बहुत मुंह लगी थी. पुराना घर समभ अब तक टहल के काम में लगी ही रही। यह मखनिया हीराचंद का समय देख चुकी थी। बाबुओं के जबन्य अचरण पर मन ही-मन छुढती थी। कोठी के दरवाजे पर पुलिस को बैठे देख खिड़की को धीरे से खटखटाया। सेठानी निकल आईं, और किवाडा खोल इसे भीतर ले गईं। इसे भीचक्की-सी देख कारण पूछा, तो यह कहने लगी—''बहूजी, आज काहे दुवार पर पुलिस

के चपरासी बैठ हैं ?'' यह सुनते ही सेठानी के हाथ-पाँव फूल गए, घबड़ा उठी—''हाय! सब तो गया ही था, अब क्या सेठ के नाम में भी कलंक लगा चाहता है ? हाय! कपूत किसी के न जन्में !—अच्छा, तो जा चदू को बुला ला, तब तक में जा उन दोनो बाबुओं को जगाती हूँ, और सावधान किए देती हूँ।"

सेठानी—( मन में ) हाय ! मुक्त निगोड़ी को मौत न आई। सेठ के स्वर्गवास होते ही सोने का घर छार में मिल गया। सच है "पूत सपूते तो धन क्या. पूत कपूते तो धन क्या" सेठ के समय का राजसी ठाठ तो न जानिए कहाँ विलाय गया। किसी तरह अपनी बात बनी रहे और जिंदगी के दिन कटें, इसी को मै अपना सौभाग्य मानती थी, सो उसमें भी बट्टा लगा। हाय! तिमहले पर दोनो बाबू सो रहे हैं; इतनी सीढ़ियाँ मुक्से चढ़ी न जायँगी, और यहाँ से पुकारना ठीक नहीं, तो अब क्या कहूँ ? अच्छा, चढू को आने दो।

चंदू भी श्रचंभे में श्राया कि श्राज इतने सवेरे सेठानी ने क्यों बुलाया। बाहर पुलिस का पहरा देख उसी खिड़की से भीतर गया।

चंदू—बहूजी, क्या आज्ञा होती है ? सेठानी—(रो-रोकर) चंदू, में तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं

भयंकर बयार बह रही है कि कहीं पता न लगता (कान में कुछ कह)।

चंदू — अच्छा, तो तुम इतनी फिकिर रक्खो कि बाबू चाहर न निकलने पावें, मै सव ठीक कर लूँगा।

#### बीसवाँ प्रस्ताव

बन्धनानि किल सन्ति बह्नि

प्रेमरज्जुकृत बन्धनमन्यत् ; दारुभेदनिपुणोऽपि षडद्घि-

र्निष्क्रियो भवति पङ्कजबद्धः । 🕾

पाठक! आज अब यहाँ हम प्रेम-पुष्पावली के दो भ्रमरों का कथानक आपको सुनाना चाहते हैं। कुछ लिखने के पहले आपको सावधान किए देते हैं कि हमारे ये दोनों भ्रमर निःस्वार्थ प्रेमी हैं। इन्हें आप उस कोटि के प्रेमी न सम-मना, जैसा इन दिनों बहुतेरे अपना मतलब साधने के लिये परस्पर प्रेमी बन जाते हैं। जरा भी अपने स्वार्थ में चूक हो जाने पर मैत्री क्या, बल्कि सॉप और नेवले का-सा हाल उन दोनों का हो जाता है। हमारे पाठक पंचानन से परिचित होंगे, जिनकी भेट हम अपने पढ़नेवालों को पहले करा चुके

भ यों तो संसार में बहुत प्रकार के बंधन हैं, किंतु प्रेम की डोरी का बंधन कुछ और ही प्रकार का है। देखिए, जो अमर काठ के छेदने में निपुरा है, वही अमर प्रेम के वश में हो कमल में बँधकर लाचार हो जाता है।

हैं। इस प्रेम के दूसरे भ्रमर का बार-बार नामसंकीर्तन श्रनुप-युक्त है । वस, समभ रक्खो, इस सौ अजान में यही एक सुजान हैं, जिसे हम प्रेम की फुलवारी का दूसरा भ्रमर कह परिचय देते हैं। पंचानन ठठोंल तो था ही, पर इसका ठठोलपन सबके साथ एकसा नहीं रहता था। किसी तरह के तरद्दुद, फिकिर श्रौर चिंता से इसे चिढ़ थी। किंतु जब श्रपने किसी एकांत प्रेमी को तरद्दुद में पड़ा देखता था, तो जहाँ तक बन पड़ता था, आप भी उसे तरददुद से बाहर करने को भिड़ी तो जाता था। इस समय चंदू को कुछ न सूका, श्रौर कोई बात मन में न आई कि कैसे सेठ के घराने को दुर्गति से बचावें, केवल इतना ही कि पंचानन से मिल इससे इसकी कुछ सलाह करें ; इसलिये कि पंचानन श्रदालती कार्रवाइयों को भरपूर समभता है; वह कोई ऐसी बात निकालेगा कि जिससे भरपूर निस्तार हो जाय। यद्यपि इन दोनों की गाढ़ी मैत्री तो थी, पर पंचानन अपनी ठठोल आदत से बाज न आ चंदू को 'चकोर' कहता था, श्रौर चंदू भी इसे 'चारु चंचरीक' कहा करते थे। श्राज अपने यहाँ भोर ही को चंदू को आए देख पंचानन बोले- 'आज चकोर को दिन में चकाचौंधी कैसी ? क़्सूर माूफ 'श्रद्य 'प्रातरेवानिष्टदर्शनम्'।"

चंदू-सच है, श्रनिष्ट-दर्शन भी इष्ट-दर्शन न हुश्रा, तो चारु चंचरीक के चिरकाल का प्रेम कैसा ?

पंचानन-आप तो जानते ही हैं कि कुशल-प्रश्न के पूछने में

कैसी पेचिश उठा करती है, इससे मैंने यही वेहतर समभा कि इस आदत से बाज रहूँ। और, फिर वह प्रेम ही क्या, जब इस प्रेम के बाग के माली को प्रेम-पुष्प की सुगंधित कली हृदय के आलवाल में खिल परस्पर एक दूसरे को प्रमुद्ति न कर संकी।

चंदू—सच है, यदि उस आलवाल के चारों श्रोर कटीले पौवे न उग आए हों, इसलिये जब तक उन कटीले पौघों को उखाड़ न डालेगा, तब तक उस माली की सराहना ही क्या ?

पंचानन—खेर, आप भी इस दुर्नयवी पेच में आ फॅसे। ''वाद मुद्दत के फॅसा है यह पुराना चंद्रल!" (हॅसता है)

चंदू—िमत्र. श्रव इस समय ठठोलबाजी रहने दो, कोई ऐसी वात सोचो, जिसमें सेठ के घराने की पत रह जाय। हम लोग निरे पोथी बॉचनेवाले श्रदालत की कार्रवाइयाँ श्रीर कानून के पेचों को क्या समके। तुम श्रलबत्ता इसमें परिपक्व-बुद्धि हो। कोई ऐसी वात सोचके निकालों कि इन दोनों बावुश्रों का निस्तार हो, नंदू श्रीर बुद्धदास को श्रपने किए का फल मिले।

पंचानन—जी हों, बाबुओं ने तो सममा था कि बढ़के हाथ मारा है। रक्म इतनी हाथ लगती है कि कुछ दिन के लियं चैन है। अच्छा, तो में अब इस बात की खोज करूँ गा कि वह जाली दस्तावेज किस ढग पर लिखा गया है, और वाबुओं की साजिश उसमें कहाँ तक है। तो अब इस जून तो आप पधारे. हम इसकी फिकिर करेंगे, पर पुलीस के कुत्तों का मुँह मार पिंड छुटवाना वाजिब है।

अस्तु। च दू ने उन दोनों के बचाने को क्या किया, सो आगे खुलेगा। पंचानन को जी से लग गई कि अपने मित्र चंदू की इच्छा पूरी करे। अब यह सोचने लगा कि क्या उपाय होना चाहिए कि चंदू का मनोरथ भी सिद्ध हो, और उन दोनो बदमाशों को उनके किए का फल मिले । पंचानन चालाकी श्रीर कानूनी वारीकियों के समभने में किसी से कम न था, बल्कि उस प्रांत के नामी वकील पेचींदह मुक्दमों में बहुधा इसकी राय लिया करते थे। कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ है कि जिस मुक्दमें में इसने जैसी राय दी, वह हाईकोर्ट तक बहांल रही। बड़े-बड़े जालियों को यह बात-की-बात में ऐसा पकड़ लेता था कि उनकी एक भी नहीं चलती थी। पर इन सब गुणों के रहते भी इसे जो सच्चा, न्याय श्रीर इंसाफ होता था, वही पसंद त्र्याता था। "सॉच को त्र्यॉच क्या" यह पालिसी हमेशा इसे रुचा की। इसलिये इसको यही पसंद आया कि हीराचंद के दोनों वंशधर खुद श्रदालत में जाय हाजिर हों और जो सच हो, सो कह दें। इससे वे दोनों तो ज़रूर हो फॅस जायॅगे, और बाबुओं के बचाव की कोई सूरत निकल श्रावेगी। श्रव रह गया इनका एकरार कर देना, इस पर बहस श्रीर तक़रीर की बहुत कुछ गुंजाइश रहेगी । सच, पूर्छो, तो बड़े-बड़े बैरिस्टर श्रौर वकील जो हजारों एक दिन की बहस मुऋकिल से पुजाय वेचारे को उलटे छुरा मूड़ भरपूर श्रपना मतलब गाँठते हैं, सो इसी

तक़रीर श्रीर बहस की वदौलत। वाह ! धन्य विधाता ! यह जो प्रचलित है कि "वात की करामात" सो क्या ही सटीक है। बात में बात पैदा कर देना ऋँगरेजी ही कानून हमें सिखाता है। पर तोफगी तो यह, जैसा मसल है "चोर से कहो चोरी करे, शाह से कहो जागता रहे।" इसी का नाम है। हमे क्या, हमे तो दिलबहलाव चाहिए, हम मुक़द्मों की पेचीद्गी ही में श्रपना दिलवहलाव निकाल लंते हैं। पर सच पूछो तो (Litigation) कानून की बारीकियाँ ही वेईमानी श्रौर फरेव लोगों को सिखा रही हैं। इसी से मुक्ते यही इसमें वचाव की सूरत मालूम होती है कि बावू जो कुछ सचा हाल हो, श्रदालत में जा एकरार कर दे। कानून की मशा है कि जुर्म करनेवाला कुसूरवार नहीं है, विलक वह जो उस जुर्म का उसकानेवाला होता है। ऐसा होने से मुकदमे में वहस की कई सूरतें पैदा हो जायगी। कदाचित् बड़े सेठ के रईस घराने पर रहम कर हाकिम बाबुओं की रिहाई कर दे।

# इकीसवाँ प्रस्ताव ५ खल उघरे तत्काल।

मसल है 'सबेरे का भूला सॉफ को छावे, तो उसे भूला न कहना चाहिए।"

दूसरे दिन चंदू बाबुश्रों के पास गया, श्रौर पाला की मारी, मुरभानी कली-सी उनके मुख की छवि पाय चंदू के मन

में सेठजी के साथ इसका पुरांना सच्चा स्नेह उभड़ त्राया। बाबू भी इसे देख श्रॉसुश्रों की धारा बहाने लगे, जिससे मालूम होता था कि अब ये दोनों राह पर आने का पूरा इरादा कर चुके हैं, और जो चूक इनसे बन पड़ी है, उसके लिये भरपूर पछता रहे हैं। चंदू भी अब इन्हें इस समय अधिक लिजत करना उचित न समभ ढाढ़स बॅधाते हुए बोला— "साँभ का भूला सबेरे आवे, तो उसे भूला नहीं कहते, अब भी कुछ नहीं विगड़ा; तुम बड़े बाप के लड़के हो, कभी संभव नहीं था कि सेठ हीराचंद ऐसे धर्मात्मा और पुण्यशील के वंशधरों का ऐसा हाल हो। तुम दुःसंग में पड़ यहाँ तक श्रपने को भूलकर त्रजान बन गए कि त्रंत को इस दशा को पहुँचे; अब शोक मत करो, मैं फिकिर कर चुका हूँ। ईश्वर ने चाहा और सेठ का सुकृत है, तो तुम्हारा बाल न वाकेगा, भ्रोर श्रदालत से तुम्हारी रिहाई हो जायगी, किंतु जिनके जाल में तुम अब तक फॅसे थे, श्रीर जिन्होंने चाहा था कि इन नई चिड़ियों को फॅसाय कबाब-सा भूज निगल बैठें, वे ही अपने पातक-अग्नि में भुँ जकर कवाब हो जायँगे। तो अब श्रागे से प्रण करो कि श्रव श्रजान न बनें।"

दोनों की इस तरह पर बातचीत हो रही थी कि सड़क से चिल्लाते हुए किसी की आवाज सुन पड़ी "हाय! मैने ऐसा नहीं सममा था कि नंदू के कारण मेरी यह दशा होगी। इस बदमाश नंदू ने अपने भरसक बाबुओं को वेवकूफ बनाकर फॅसाने की कोई बात छोड़ नहीं रक्खी थी।
मैं यह जरूर कहूँगा कि वायू ऐसे रईस खानदानी की यह
कभी इच्छा न रही होगी कि वे थोड़े के लिये नियत बिगाड़े।
यह नंदू इस बुराई का जैसा बानीमुबानी रहा, वैसा ही यह
सब मुसीबत भी उसी पर आ दूटी। मैं बेकुसूर हूँ।"
पुलीस के सिपाही—"चुप रह वे, सेत-मेत की टायॅ-टायॅ
कर रहा है। उस बक्त. इन सब बातों का खयाल क्यों न
किया, जब जाल रचने बैठा था। बचा, बहुत दिनों के बाद
हम लोगों के चंगुल में आए हो।"

चंदू इन सब बातों को सुन मन-ही-मन प्रसन्न होने लगा, जीर सोचने लगा कि इसका इस जून का यह चिल्लाना मेरे लिये बहुत फायदे का हुआ। अब मैं जाऊँ, और इसकी खबर पंचानन को दूँ।

चंदू—( प्रकाश ) बावू, तुम बेखटके रहो। ईश्वर ने चाहा, तो तुम्हारी रिहाई हो जायगी।

#### बाईसवाँ प्रस्ताव सत्यमेव जयति नानृतम् ।क्ष

श्रंत को यह मुकदमा लखनऊ के चीककोर्ट में पेश किया गया। पंचानन को इसमें चंदू ने गवाह नियत किया। पंचा-नन को, जो सदा चैन में रहना ही श्रपने जीवन का उद्देश्य

<sup>ा</sup> सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं।

माने हुए था, लखनऊ जाना नागवार हुआ, किंतु चंदू के उहे रय से उसे ऐसा करना ही पड़ा। दूसरे यह कि चंदू ने बाबू का कचहरी में जाना अनुचित और सेठ हीराचंद की हतक समक इसे बाबुओं की ओर से मुखतार मुक्रेर किया था।

मुक्दमा शुरू होने पर नंदू बुलाया गया। यह कॉपता-कॉपता दो पुलीस के पहरे में जज के सामने हाजिर हुआ। जज ने पूछा—"तुम अपनी सफाई इस मुकदमें में क्या देते हो?" नंदू—हुजूर, यह सब पुलीस की कार्रवाई है। मेरा इसमें कोई कुसूर नहीं; और हो भी, तो यह हरकत मैने बाबू के कहने से की।

पंचानन—नंदू बावू, तो क्या आप इसमें विलक्कत बेकुसूर हैं ? उस दिन वारंट आपके नाम आया था कि बाबू के नाम ? आप चालाकी से न चूकिएगा। सच है, श्रंधड़ में जब कोई बड़ा पेड़ उखड़ने लगता है, तो अपने साथ दो-एक छोटे-मोटे कृतों को भी ले डालता है, और आपने तो ऐसे-ऐसे कई एक बाबुओं को हलाल कर डाला। पहले आपने कहा—'हम बिलक्कत बेकुसूर हैं।" पीछे से कहते हो—"किया भी, तो बाबुओं के कहने से।" इससे साफ जाहिर है कि आप अपने साथ बाबुओं को भी फँसाना चाहते हैं।

जज—( पुलीस से ) तुम दोनों इसके बारे में क्या जानते हो ?

पहला पुलीस—हुजूर, इसने जाल किया है, श्रीर हमेशा

से यही काम करता रहा है। इसके साथ एक आदमी बनाम बुद्धू और भी है; वह भी इसी अदालत में हाजिर है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, और यही पेशा इन लोगों का है कि नई उमरवाले रईस के लड़कों को फॅसाया करे।

पंचानन—हुजूर, यह बिलकुल सही है। आज दिन अवध-भर में हीराचद जैसे रईस हैं, सब लोग जानते हैं, तब उनके लड़कों को क्या पड़ी, जो इतनी थोड़ी-सी रक्म के लिये ऐसी बेइज्जती का काम कर गुज़रेगे। अदालत को जो छुछ दरियाफ्त करना हो, में उनकी तरफ से मुख-तार हाजिर हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा कि इन दोनों का हमेशा से यही ढंग चला आया है। ये लोग रेउड़ी के लिये मसजिद ढहानेवाले हैं। क्यों नदू बाबू, सच है न? (नंदू सिर नीचा कर लेता है) हुजूर, अब अदालत को कोई शक इसके कुसूरवार होने में न रहा, और फिर इन दोनों का तो सदा से यही मकूला रहा है कि ऑगरेजी राज्य में अदालत और कानूनों की पेचीदगी इसीलिये है कि जाल रचे जायं।

जज — अगर तुम्हारा कहना सही है, तो तौहीने-अदालत एक दूसरा क़ुसूर इस पर लगाया जा सकता है। अच्छा, तो इस सबके लिये इसको सात वर्ष की सख्त सजा का हुक्म दिया जाता है, और अदालत मातहत की तजवीज देखने से मालूम हुआ है कि कातिब इस जाल का बुद्धदास है। इस-लिये उसको दस वर्ष की केंद्र का हुक्म होता है।

# तेईसवाँ प्रस्ताव

ं राजा करे सो न्याव, पासा पड़े सो दाँव।

नंदू का बुरा परिगाम देख इन बाबुओं को कुछ ऐसा

भय-सा समा गया कि उसी दिन से इन्हें चेत हो आई। जैसा किसी को दीवानापन सवार हो गया हो, और लगातार किसी श्रकसीर द्वा के सेवन से जब दीवानापन उतर जाय, श्रथवा सोने से जैसा कोई जाग पड़ा हो, या कोई मादक द्रव्य-भाँग, श्रकीम, शराब इत्यादि-पीकर मतवाला हो वकता फिरे, मद उंतर जाने पर अथवा भूत सवार हो भार-फूँक के उपरांत उतर जाने से होश श्राने पर अपने किए को पछताता हुआ मुँह छिपाता फिरे, वही हाल इस समय दोनों वाबुत्रों का था। अब जो इन्हें चेत आई, तो एकांत में बैठे ये घंटों तक चाँसू बहाया करते चौर पछताते। सबसे ऋधिक पछतावा इन्हें बड़े सेठ साहब की बनी हुई बात के बिगड़ जाने श्रीर श्रसंख्य धन के निकल जाने का था। "हाय! इस बद्माश नंदू ने मुक्ते अपने जाल में फॅसाय मेरी कौत-कौन-सी दुर्गति करा डाली।" अब इनको यह खयाल आया कि जिस बात में अब भी किसी तरह जरा भी उस बदमाश का लगाव रह जायगा, उसमें कुशल नहीं। "यत्रास्ते विषसंसर्गोऽमृतं तदिष मृत्यवे।" अपने चचा बुड्ढे मानिकचंद का नंदू को बावू ने मुखतार आम कर दिया था। उस मुखतारनामे की अदालत से मंसूख करा दिया, और नंदू की सलाह मान मानिकचंद का माल-मताल अपने कब्जे में लाने की जो अभिसंधि की थी, उससे भी अपने को अलग कर जो कुछ काराज उस बूढ़े सेठ का नंदू संदूक से उड़ा लाया था, श्रीर जो कुछ जायदाद थी, सब मिट्टू को बुलाय सिपुद कर चंदू को उसका मुखतार कर दिया, श्रौर ये दोनों बाबू बड़े सेठ हीराचंद के चलाए पथ पर चलने लगे। परिणाम में कुछ दिन उपरांत हीराचंद के घराने की प्रतिष्ठा फिर वैसी ही हो गई। पाठक, देखिए, सौ अजान में एक सुजान कैसा गुनकारी हुआ कि सब अजानों को फिर राह पर अंत को लाया ही, नहीं तो कौन आशा थी कि ये दोनों सेठ के लड़के कभी कुढंग पर आ सुधरेगे। दूसरे यह कि जो सुकृती हैं, उनके सुकृत का फल श्रवश्यमेव श्रीलाद पर त्राता है। हीराचंद-से सुकृती की त्रौलाद दूषित-चिरत की हों, यह श्रचरज था।

,श्रंत को हम श्रपने पढ़नेवालों को सूचित करते हैं कि श्राप लोगों में यदि कोई श्रवोध श्रोर श्रजान हों, तो हमारे इस उपन्यास को पढ़ श्राशा करते हैं सुजान बने। इस किस्से के श्रजानों को सुजान करने को चंदू था, श्रीर श्राप लोगों को हमारा यह उपन्यास होगा।

॥ इति ॥

# टिप्पणी-सहित कठिन-शब्दार्थ-सूची

सांकेतिक शब्द—(सं• से संस्कृत। श्रलं० से श्रलंकार। श्र० से श्ररवी। फ्रा० से फ़ारसी। श्रुँग० से श्रूँगरेज़ी।)

#### पहला प्रस्ताव

खोटा—(सं॰ चुद्र) दुष्ट्र। तातो—(सं॰ तप्त) जलता हुश्रा, गरम। दुर्ह्यसनी-- बुरा शौक़ करने-किज़ूल-खर्च ; वाला : श्चपच्ययी । "दुर्व्यसनी .... लगे हैं "— यहाँ पर उपमा अवांकार है। "मानो प्रकृतिदेवी..... चाहती है"-इसमें उछेचा श्रलंकार है। प्रेयसी—प्यारी, प्रियतमा । ''मानो हॅस-सा रहे हैं"— उत्प्रेचा श्रतं०। ''जिसकी सम-विषम..... न्याप रही है"—उपमा श्रलं•। नम-विषम भू-भाग-जबह-खाबड धरती।

वितान-चंदवा । "मानो विंतान रूप..... दिया गया है।"...उछेत्रा श्रलं । ''मालूम होता है.....होड़ लगाए हुए हैं"—उञ्चा श्रलं । होड्-स्पर्धा। "मोती-से चमकते... .. **उपहार बन रहे** हैं"— समासोक्ति श्रलं । निशानाथ-( निशा = रात, नाथ = स्वामी ) ; चंद्रमा। निशा-वधूर्टी—रात्रिरूपी ( नई ) वधू ( बहू )। "चाँद्नी.....धरती"--श्रपह्रुति श्रलं॰। ''यहाँ कन्या.....प्रस्तुत है"—समासोक्ति अर्जः ।

कचलपटी—( सं० कछ-लंपटता)—श्रावारगी। छिछोरपन—चुद्रता; नीचता। श्राय—( पुरानी हिंदी के 'श्रासना' 'श्राहना' [ होना ] किया का पूर्वकालिक रूप; शुद्ध शब्द 'श्राहि' है। प्रायः भट्टजी ने पुरानी

हिंदी के अनुसार धातुओं का
पूर्वकालिक रूप ऐसा ही
लिखा है। श्रन्य स्थानों में
भी जैसे ''पकडाय'', "बुलाय"
इसी तरह से सममना
चाहिए) श्राकर।
सोवत हैं—सोते हैं (प्रयाग के
श्रास-पास की यही भाषा है)।

#### दूसरा प्रस्ताव

जलप्राय-जलमय, वह प्रदेश या स्थान, जहाँ जल श्रधिकता से हो। हरित - तृग् - श्राच्छादित— हरी-हरी बास से दॅकी हुई। मरकतमई-सी-मानो पनने ( एक प्रकार का हरा मिण ) से जही। चॉक्ररे—बंक, बाँका (यह शब्द प्रायः वीर शब्द के साथ श्राता है, जैसे "वीर बाँकुरे" ) । पुरयतोया-पितत्र जलवाली । सरिद्वरा-निदयो में श्रेष्ट। श्रानुशीलन--- श्रभ्यास, श्रध्य-यन।

बहुश्रृत—( बहु = बहुत ; श्रुत = सुना हुन्रेग या शास्त्र ) जिसने बहुत सुना हो, श्रर्थात् विद्वान्, पंडित । प्रथ-चुबक—( प्रंथ = पुस्तक; चुंबक = चूमनेवाला ) जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान् न हो, वरन् अंथो का केवल पाठ-मात्र कर गया हो, उसके विषय को समभा न हो। श्रल्पज्ञ । साद्तर-मात्र—जो थोडा भी पढा-लिखा हो 🛭 वृत्ति-दान। वेद्रेग--विना सोचे-समभे। वेजा---श्रनुचित ।

जनसा—(फा० - शब्द ) हिजड़ा; नवुंसक। सुमिरनी—जपने की २७ दानों की माला।

नितांत—श्रत्यंत । स्फूर्ति—प्रकाश, प्रतिभा । नवनता—नम्रता ।

## तीसरा प्रस्ताव

विद्वन्मंडली - मंडनशिरो -मिंग्-विद्वानों के समूह में सवश्रेष्ठ । दुरूह—कठिन। **ञ्चनुपपन्न—श्रसमर्थ**। गुजरान—( फ्रा॰ - शब्द ) व्यतीत, जीविका-निर्वाहार्थ। श्रुताध्ययनसंपन्न-विद्वान्। सद्वृत्त—श्रच्हा चरित्रवाला, सदाचारी। तिलार—( सं॰ ललाट ) मस्तक, माथा। दामिनि ( सं० दामिनी ) विज्ञती । **त्र्यार्घ—ऋषियों का बनाया हु**ग्रा। संथा-पाठ। भासती थी-मालूम होता था। मनमानस—मनरूपी ्सरोवर; रूपक श्रत्नंकार। कायिक—शरीर-संबंधी।

मानसिक-मन-संबंधी। 🕦 मोतिकद्—कायल । "शांति श्रौर त्तमा...कुसु-मीकर"-इसमें रूपक अलं-कारों की लडी की लड़ी है। नृष्णालता गहन वन-लोभरूपी लतात्रों का घना जंगल । श्रज्ञानतिमिर-मूर्खतारूपी श्रंधकार । सहस्रांशु—( सहस्र = हज़ार; श्रंशु ≈ किरण ) हजार किरणवाला; सूर्य । दुराग्रह—िकसी बात मूर्खता के साथ हठ करना। कूरग्रह—पापप्रह (सितारे); शनिश्चर, राहु, केतु स्रादि । श्रस्ताचल-(ग्रस्त = हूवना ; छिपना । श्रचल = जो चले ; पर्वत या पहाड ) पुराने

सिद्धांत के श्रनुसार जहाँ सूर्य,
चंद्रमा श्रादि ग्रह श्रस्त
( छिप ) हो जाते हैं।
उदयगिरि—वह पर्वत, जहाँ
से सूर्य श्रादि ग्रह उदय
होते है।
उपशम—शांति।

सौजन्य - सुमन—साधुतारूपी
फूल ।
कुसुमाकर—वसंत; वाटिका ।
रीभ गए—प्रसन्न हो गए ।
पट्टशिष्य—सुख्य शिष्य ।
श्रनुहार—समानता ।
वाक्पाटव—बोलने में वतुराई।

## चौथा प्रस्ताव

वेइंतिहा—श्रसंख्य। श्राकृति-शकल, सुरत। "मानो . ...महीने हैं"— यहाँ उत्प्रेचा श्रलंकारों की एक लडी हैं, 'जिसमें रूपक श्रतंकार भी गौए रूप से विद्यमान है। सुकृत-सागर—पुण्य का समुद्र। बीजांकुर - न्याय-वीज श्रीर श्रंकुर में जो परस्पर में संबध है, उसी को देखकर इस न्याय की उलित हुई है, प्रर्थात् बीज श्रंकुर का कारण है, उसी तरह से श्रंकुर भी बीज का कारण है। यह न्याय ,ऐसे स्थान पर न्यवहार होता है,

जहाँ दो चीज़ों के बीच से कार्य श्रौर कारण का संबंध होता है। श्रंक-चिह्न; चंद्रमा में कलंक। सामुद्रिकशास्त्र — ज्योतिषशास्त्र का एक श्रंग, जिससे हस्त-रेखा त्रादि का विचार जाता है। समाय सके—समा सके (इस तरह का रूप भी भट्टजी की हिंदी की ख़ास विशेषता है। इसी तरह से "जाय सके", ''खाय सकें' इत्यादि )। लल्लोपत्तो—चावलूसी, ख़ुशा-मद् । खुचुर—(सं० कुचर) व्यर्थ का दोष निकालना।

खुसूसियत—विशेषता।
खार खाते हैं—डाह करते है।
श्राट्हड़पन—श्रव्याहपन, बेपरवाही।
द्रपदाह डवर—श्रभमानरूपी
जलन पैदा करनेवाला डवर।
द्राह—जलन।
सदुपदेश शीतलोपचार—
श्रच्छे-श्रच्छे उपदेशरूपी ठंडक
पहुँचानेवाले सामान।
कारगर—(फ्रा०-शब्द)उपयोगी,
लाभकारक, श्रसर करनेवाली।
मीर शिकार—( श्रमीर

शिकार) श्रमीरों का शिकार करनेवाला। जब एक श्रमीर के लडके को बिगाड़ चुके, तब दूसरे, फिर तीसरे, इसी तरह श्रमीरों के लड़कों को बिगाड़-कर उनके धन द्वारा जो श्राप मज़ा लूटते है। खूसट—(सं० कोशिक) उल्लू, मनहूस। कलामतों—(सं० कलावंत) किसी फ़न या हुनर में उस्ताद। दोग़ले—(श्ररबी-शब्द) वर्ण-संकर।

## पाँचवाँ प्रस्ताव

चहते—(सं॰ किचित)
कीचड़।

ने बै—(सं॰ नै=नई। बै (वय)=

उमर) नई उमर, जवानी।

दारुग्—कठोर।

सुखद्—सुख देनेवाला।

ऊदमा—गर्मी।

कुसुमबान—जिसका बाग्

कुसुम (फूल) का हो; जिसे

पुष्पधन्वा भी कहते हैं, कामदेव।

सलोनापन लावण्य,
लुनाई।
उमंग—इच्छा, जोश, उल्लास।
श्रानिवचनीय—श्रकथनीय,
जिसका वर्णन न हो सके।
दाख—(फ्रा०-शब्द) श्रंग्रा।
वयरसंधि—लडकपन श्रोर जवानी की उमर के मिलने
का समय, नवयौवन।
तरेर—हुवाकर।
श्रापच—बल्कि।

तरत तरंगिगी-तुल्य—चंचत नदी के समान। तारुण्यकुतकी—जवानीरूपी दुष्ट बश्चादी। चोखा (चोच)—ग्रुद्ध और उत्तम। अज्ञहद—बहुत श्रिष्ठक। तिउरी—निगाह, दृष्टि। बरहम—कोधित।
रब्तज्ञप्त—मेलजोल।
तकरीब—(श्रं०-शब्द) उत्सव,
जलसा।
शीशे श्रालात—(फा०-शब्द)
शीशे के यंत्र—माड, फानृस

#### छठा प्रस्ताव

सन्नहटा - नीरव, शब्दाभाव। तिग्मांशु — (तिग्म = तेज । श्रशु=िकरणं ) सूर्य । तींखी-(सं॰ तीच्ए) तेज़। खरतर – तेज । ब्रह्मांड—जगत्, संकार । तचा-तप्त। लोहपिंड—लोहे का गोला । श्रनुहार-समानता। स्थावर—अचल, स्थिर, जो चते नहीं, जैसे पेड इत्यादि। जंगम-चलनेवाला, चरिष्णु, जैसे मनुष्य, पशु इत्यादि । · यावत्—जितने । स्वगिद्रिय—स्पशॅंद्रिय, जिस इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान हो।

शीतस्पर्शवत्यापः — मुनि ने पॉचों तावों मे से जल तस्व की परिभाषा में लिखा है कि जल वह तत्त्व है, जो छूने में शीतज हो। दंडायमान-लंबा। ललाटंतप—ललाट (खोपडी) को तपानेवाला, ऋत्यंत गरम, चेलाफाइ घाम। चडांशु ( चंड=तेज़, गरम । श्रशु=िकरण ) सूर्य । उच्चाटन—तंत्र के छै अभि-चारी या प्रयोगी में से एक : नाश । रूपगर्विता—प्रपने सुंदरापे के घमंडासें भरी हुई।

्र्रीय र्ज्जगरेतिन—परिश्रम करनेवाली, मेहनतिन । विद्येप--ख़लल । ककेशा-लड़ाकिन, कटु-भाषिणी। श्रेमालाप-श्रेम की बातचीत। सहिष्णुता-सहन करने की शक्ति। सौहार्द-भ्रेम। श्रठखेली—(सं० श्रष्टकीड़ा) , मस्तानी या मतवाली चाल। श्रकालजलदोद्य-श्रसमय में मेघों का उदय होना। कद्ये—नीच, तुच्छ हृदय

घिष्टिपिष्ट—गहरा मेलजोल ।
केड़े—(सं॰ करीर) नया पौधा
या श्रंकुर, नवयुवक ।
गुलछर्रे—श्रानंद, भोग-विलास ।
निर्गधोडिमत पुष्प—वह
फूल, जो सुगंध न रहने से
फेक दिया गया हो ।
ठीर—(सं॰ स्थान) जगह ।
कुलप्रसूत—उत्तम वंश में
पैदा हुश्रा ।
नटखट—धूर्त, कपटी ।
वलीश्रहद—स्थानापन्न, वारिस ।
उद्घाटन—प्रकट करना,
खोल देना ।

# सातवाँ प्रस्ताव

ईशानकोगा—पूर्व श्रोर उत्तर के बीच की दिशा। देवखात—किसी, मंदिर के पास का कुंड। हलक़ा—घेरा। लहलहे—विकसित, हरे-भरे। विटप—वृत्त। श्रातप—धाम। जियारत—पूजा। परिशिष्ट—बची हुई। तीर्थितियों—(सं० तीर्थस्थली)
तीर्थ के पुजारी श्रीर पंडे।
फूटी मंभी—फूटी कीड़ी, (यहाँ
के दलाजों की बोली)।
चिरवत्ती—चिथडा-चिथडा।
चइयरवानी—कुलीन स्त्री।
श्रिभसंधि—षड्यंत्र, चुपचाप
कई श्रादमियों के मिलकर
एक कोई ख़ास काम करने

#### त्र्याठवाँ प्रस्ताव

शृष्टता—िंडगई, निर्लजता । अशालीनता—निर्लंजता ब्रिटाई। निरंकुश—स्वतंत्र, स्वेन्छा-चारी। हृद्गत भाव-वह भाव, जो हृदय के भीतर हो। हरकसे बाशद—चाहे कोई हो। श्राजुर्दा—( फ़ा०-शब्द ) खिन्न, दुखी। वेनजीर-श्रुतपम ; वेजोड़ ; लासानी । ' जहूड़ा—( श्र०) जहूर ) ठाठ, दश्य, दिखाव। मनहूस -कद्म-चौपटचरण, जिनका त्राना त्रशुभदायक कुंदेनातराश—जाहिल, मूर्ख। ब्राह्मी बेला-सूर्योदय के पहले की चार घडी। श्रारती-वैष्णव-संगला संप्रदाय में प्रातःकाल की पहली भारती।

पौफट—( स॰ प्रस्फुट ) सूर्य का उदय। ''पौफट.....छा गई''— रूपक श्रतं० । "बने वने के..... ग्रायब होने लगे ।"--उछेका श्रलं । कालकैवत्त<sup>्</sup>—कालस्पी मल्लाह । "कालकैवर्त्त ...समेट लिया।"—रूपक श्रलं । लका कवूतर... चुग गया"—उपमा स्रेलं । रक्तोत्पल - सदृश—लाब कमल के समान । वासर-श्री-दिन की शोभा। "प्रातः संध्या……इकट्ठा कर रही है" समासोिक श्रलः। प्रभाकर—सूर्य । "भपने विजयी…हो गया"— उल्लेचा ऋलं०। शनै:-शनै:- धीरे-धीरे। **उदयाच**ल बालमंदार-

```
    सौ श्रजान श्रीर एकं सुजान .

     उद्भाचल पर्वत पर उगा
                                  पैरा—( पैर ) श्रागमन
     हुँ छोटा मंदार नामी
                                   श्राना।
    , स्वर्गीय वृत्त ।
                                 परख-( सं॰ परीक्षा
    पूर्वेदिगंगना—पूर्वदिशारूपी
                                 ं जाँच।
     श्रंगना (स्त्री)।
                                 तीर्थोदक—तीर्थ जैसे नांगा
   श्रोत्रिय—वेदज्ञ, वेदपाठी
                                  यमुना का जल।
    बाह्यस्य ।
                                त्रोछा—( सं॰ <sup>†</sup>तुन्छ
   खुमारी-नशान
                                 प्राकृत उच्छ ) छद, छिछोरा।
   फ्रारिस-छुटी।
                                दुच्चा—(सं० तुच्छ) नीच,
  खैरख्वाही—भनाई चाहना।
                                कमीना, छिछोर।
  नुमाइश—बनावट।
                                तिहीदस्ती—तंग हाथ, ग़रीबी।
  गुंजायश—स्थानं, जगहे,
                               'तरहदारी—शौक्रीनी।
   ,समाई 🞼
                               नफीस—उम्दा।
                      नवाँ प्रस्तांव
 सरहंग—धृष्ट, प्रगल्भ, बागी। दॉताकिटकिट—लहाई, भगडा।
                     दसवाँ प्रस्ताव
 रौरत—बजा ।
                              तरहदारी-सजधंज का ढंग।
 शिष्टता-भलमनसाहत ।
                              हमशीरा—बहन'।
 पस्तेक्द्रं—नाटा ।
                              तस्बी—मुसलमानी माला।
परिचारक – सेवक ; भृत्य।
                              जप्त किए था—चुप था।
जघन्य-नीचे।
                              रुखसत—बिदा।
                  ग्यारहवाँ प्रस्ताव
वसीह-लंबा-चौड़ा।
                             ड्राइंग रूम—( ग्रॅंग०-शब्द )
श्रारास्ता—( फ्रा०-शब्द
                              सजने या कपड़ा पहनने का
 सजा हुम्रा, सुसजित।
                              कमरा, दर्शनगृह,
```

से मिलने - जुलने का कमरा। हुस्नपरस्त—सौंदर्योपासकः। वयक्रम—डम्र। संजीद्गी—गांभीर्य। शडर—सलीका। श्रातकावली—छन्नेदार बाल। विकसित - पुंडरीक - नेत्र— खिले हुए कमल-समान नेत्र।

"यह अपने कर रही

थी"—उपमा अलंक।

कोकिलकंठी—कोयल के

समान शब्दवाली।

मुरताक्र—इच्छुक।

#### बारहवाँ प्रस्ताव

नेचरिये—(श्रॅग० Nature) नास्तिक, जो ईश्वर को न मानकर केवल प्रकृति या नेचर ही को संसार का कर्ता-धर्ता मानते हैं। हाफकास्ट—( श्रॅंग०-शब्द ) केरानी, यूरेशियन, दोग़ले। कुम्मेद — (तुर्की कुमैत ) वह घोडा, जिसका रंग स्याही लिए काल हो। इस रंग का घोड़ा बहुत मज़ब्त श्रीर तेज़ होता है। श्राठो गॉठ कुम्मैद्—श्रत्यंत चतुर, छुटा हुआ, चालाक, धूर्त्त । सरिश्ते—विभाग। तदीही-सख़्ती, सज़ा ।

'बर्क—चतुर, चमकीला । बेलीस-पचपात-रहित। तरीर — चालाक । लियाकत में खाम-बुद्धि में कसी । दामनगीर—संलग्न। तुहुफे - नज़र, भेट, सौग़ात। गौं—( सं० गम्य) घात, दाँव, मतलब । गुर्गा—( सं० गुरुग ) गुरु का . श्रतुगामी, जासूस, दूत । मरदूद—जद-बुद्धिः ; मूर्खः । उपासनाकांड—'श्राराधना, पूजा। दारमदार-निर्भर। गुट्ट—(सं० गोष्टी) समूह; कुंड, दल।

# सौ अजान और एक सुजान

केंडिडेट—( श्रॅंग० - शब्द ) उग्मेदवार । फ़रंमाइशें—श्रादेश, माँग। मुहैया-उपस्थितं करना। 'सिफतें-गुण । मुहताज - दरिद्र, निध्किचन । जेहननशीन—( फ्रा॰ शब्द ) दिल में बैठ जाना। ताङ्बाज-भाषनेवाता।

असरत-श्रासरे या भरोसे पर रहनेवाले, सहारा पाने-वाले, नौकर-चाकर । गदहपचीसी-प्रायः १६ से २४ वर्ष तक की श्रवस्था। जिसमें जोगों का विश्वास है मनुष्य अनुभव-हीन रहता है. भौर उसकी बुद्धि ऋपरिपकः रहती है।

### तेरहवाँ

प्रस्ताव

फ़ितनाश्चंगेज़ी—(फ्रा०-शब्द) दुष्टता । सकलगुणवरिष्ट-सब सें श्रेष्ठ । श्रावक — जैन गृहस्थ, सरावगी। थाती-धरोहर, श्रमानत। की सियागर — (फ्रा॰-शब्द) रसायन बनानेवाला।

खुशनवीसी-सुंदर लिखने की कला। उजरत—मेहनताना। समानसङ्यम्—समान शीब स्वभाव के तथा समान दुख में पड़े हुए लोगों में मैत्री होती है। घात—दाँव। श्रभिप्राय—मतलब ।

चौदहवाँ प्रस्ताव

ताबड़तोड़—लगातार, बर, शीघ्र। ष्ठाबतरी—घटाव, बिगाड, श्रवनति, बुराई । यद्मवित्त-कुबेर के समान धनवाला ।

पलित-जर्जर, शिथित । चोली-दामन का साथ-वहुत श्रधिक साथ या घनिष्ठता। इरितयालक--उत्तेजना । बेखरखशे—बेखटके। देहकानी-शमीण।

# पंद्रहवाँ प्रस्ताव

ऊटकटारा—( सं॰ उप्ट्रकंट ) एक कटी जी माड़ी, जिसे जँट वहे चाव से स्नाता है। नीचैर्गच्छति ""चक्रनेमि-क्रमेगा—मनुष्य की पहिए के चाके के समान कभी उपर कभी नीचे को जाती है, अर्थात् कभी श्रव्ही दशा होती है, श्रौर कभी ख़राव। श्रीष्म-संताप-तापित--गर्मी की \_ताप से जली हुई। वसुधा—पृथ्वी । नववारिद्—नए बादल। वन-उपवन—वाग़-बग़ीचे । वदान्य-उदार । कथ।नक—उपन्यास, क्रिस्सा । ''नदी-नाले 'बह निकले"-उपमा श्रलं । कलध्वनि—मीठा शब्द् । "विमल - जल" लायक हुए"-उपमा खलं । "सूर्य-चंद्रमा .... पुजवाने लगे"--डपमा छलं । घुगाद्गर-न्याय — ऐसी कृति या

रचना, जो श्रनजान में उसी प्रकार हो जाय, जिस प्रकार घुनों के खाते-खाते लकही में ·श्रचरों की तरह से बहुत-से चिह्न या लकीरें बन जाती हैं। इस न्याय का प्रयोग ऐसे स्थलों पर करते हैं, जहाँ किसी के द्वारा ऐसा श्राकस्मिक कार्य हो जाता है, जो उसे ज्ञात व 🕇 श्रभीष्ट न रहा हो। "दिन में "हो जाता है"— उपमा श्रत्तं । सम-विषम-भाव-ऊबड़-खावड् स्वरूप या दशा । तत्त्वदर्शी—बहा का जानने-वाला, ब्रह्मज्ञानी। "पृथ्वी परः जाता रहा"—उपमा श्रलं । शगल-काम। नववारिद - समागम—नए वादल का श्रागमन। भेकमंडली—मेंढकों का समृह। वाचाट- मुखर, वकवादी, गपोडिया ।

#### सौ श्रजान श्रीर एक सजान

प्रसरुत्रो—पत्तियों। कज्जाक—(तुर्की शब्द) ढाकू, जशन—(फ्रा०-शब्द) जलमा। लुटेरा, चालाक। प्रदेशियों-पत्तियों।

# 🛂 सोलहवाँ प्रस्ताव

पैग़ंबर--श्रवतार, ईश्वर-दूत । 🕴 गुनहगार-पापी ।

#### सत्रहवाँ प्रस्ताव

चंपत हुन्त्रा-गायब हुन्ना । छनक--भड़क। छनक—मङ्क । हैरतश्चंगेज—भय-जनक । , साजनादिर-कभी को या कभी-कभी।

डामिल-(श्र-दायमुल्ह हब्स) फरोग़ -- उन्नति, वृद्धि । तकमीला-पूर्णता।

#### ्र अठारहवाँ प्रस्ताव

सुखं रुई-प्रशंसा। हमनिवाले-सहभोजी। हकीर—(फ़ा०-राब्द) तुंच्छ ।

### उन्नीसवाँ प्रस्ताव

त्रवसान—श्रंत, त्रोर। बहिभूमि—बाहर की भोर; ईषी - कलुषित—ढाह से बहिरी त्रोर। काली। भौचकी—घबराई हुई।

#### बीसवाँ प्रस्ताव

निस्स्वार्थ-विना मतलब के। नामसंकीर्तन-नामोल्लेख। चारुचंचरीक--अमर, भर्वेरा। **अद्यप्रातरेवानिष्टदर्शनम्**—

श्राज सबेरे ही श्रशुभ दर्शन हुआ। त्रालबाल-थावला। तोक्रगी-उम्दगी।

#### इकीसवॉ प्रस्ताव

वानीमुवानी—जह जसाने- तौहीन—ग्रपमान।

# वाईसवाँ प्रस्ताव

तज्ञवीज—(फा॰-शब्द) राय, | कातिव—( अ॰ - शब्द) फैसला। लेखक।

#### तेईसवाँ प्रस्ताव

यत्रास्ते.. तदिप सृत्यवे— मिलावट है, उससे भी मृत्यु जिस श्रमृत में विप की कुछ भी ही होती है।